मध्यकालीन हिन्दी कान्य की तांत्रिक पृष्ठभूमि

## मध्यकालीन

# िन्दी काव्य की तांत्रिक पृष्टभूमि

### डॉ० विश्वम्भरनाथ उपाध्याय

एम॰ ए॰ (हिन्दी: सस्कृत) पीएच॰ डी॰ हिन्दी, विभाग, गवर्नमेखट कालेज, नैनीताल





### प्रथम संस्करण : १६६३ ईसवी

समर्पण

संत साहित्य के सिद्धाचार्य

सम्मान्य श्री परशुराम चतुर्वेदी को

सादर

### अनुक्रम

| भूमिका                          | ****  | ****  | :     |
|---------------------------------|-------|-------|-------|
| १. तात्रिक बौद्धमत              | ***** | ***** | 8     |
| २. पाचरात्रमत                   | ****  | ****  | १५    |
| ३. शाक्तमत                      | ***** | ***** | १८।   |
| ४. <b>क</b> श्मीर <b>शै</b> वमत | ***** | ***** | २३।   |
| थ. परिशिष्ट: तात्रिक जैनमत      | ****  | ****  | 3 द ह |

### भूमिका

हिन्दी के मध्यकालीन सत एवम् वैष्णव काव्य को समझने के लिए इस देश के नाना-मतमतान्तरो और साधनाओ का ज्ञान परमावश्यक है क्योकि काव्य मे अभिव्यक्त किसी युग का 'बुद्धितत्व', पूर्ववर्त्ती चिन्तनघारा को बिन। हृदयगम किये हुए अस्पष्ट ही रहता है। काव्य एक संश्लिष्ट मानसिक-क्रिया है, उसमे कवि की चिन्तनधारा इतनी सकूल-पद्धित पर व्यक्त होती है कि उसके विश्लेषण के समय हमे आरुचर्यं होता है, जब हम देखते है, कि किव विशेष की 'अपने' वर्तमान\_ के प्रति प्रतिक्रिया मे भूतकाल का पर्याप्तमात्रा मे सिन्नवेश होता है। भूतकाल का यह प्रयोग, भूतकाल की पुनर्व्याख्या के रूप में भी हो सकता है और परपरा के कुछ अश को यथावत् स्वीकार करके भी हो सकता है। भविष्य सम्मुख न रहने से वर्तमान के समाधान के लिए प्राय: किव और विचारक भूतकाल की ओर मुडते है । विशेषकर कवि मे 'पूर्णंता' की प्यास सबसे अधिक होती है । भूतकाल की अपूर्णता कवि के सम्मुख न होने से और वर्तमान मे बुद्धि को चकराने वाले प्रश्नो के समाधान मे भूतकाल के एक सीमा तक समर्थ होने से कविगण भूतकाल की केवल रोमानी दृष्टि से देखकर उसका गौरवगायन ही नही करते अपित उनकी बौद्धिक-प्रतिक्रिया भूतकालात्मक हो जाती है। यह प्रवृत्ति हिन्दी के सतो और भक्तो के काव्य में सबसे अधिक दिखायी पडती है।

सूर-नुलसी, कबीर, नानक, दादू आदि किवयों का काव्य मुख्यतः साधनात्मक है। ये भक्त और साधक पहले थे, किव बाद में। अतः सर्वप्रथम इस तथ्य का उद्घाटन इनके काव्य को समझने के लिए अनिवार्य होगा कि इन सतों और वैष्णवों की साधना का स्वरूप क्या है और चूँकि साधना और भक्ति के लिए 'सम्प्रदाय' आवश्यक थे, सम्प्रदाय अर्थात् साधना की प्रयोगशालाएँ, अतएव इन सम्प्रदायों अथवा प्रयोगशालाओं का विकास समझना आवश्यक हो जाता है। यही कारण है कि मध्यकालीन काव्य का मर्मोद्धाटन वहीं आलोचक सफलता-पूर्वक कर सके है जिन्हें तात्कालिक तथा पूर्ववर्ती सम्प्रदायों का सम्यक् ज्ञान था। मध्य-

कालीन काव्य मे अभिव्यक्त चिन्तनधारा मे शैवमत, शाक्तमत, पाचरात्रमत और तात्रिक बौद्धमत ताने-बाने की तरह बुना हुआ है। कारण यह है कि पुराणो के प्रयत्न से परस्पर-विरोधी मतो, साधनाओ, देवी-देवताओं और आचार-विचारो मे हिन्दी-काव्य के श्रीगणेश के पूर्व ही अतर्भुक्ति स्थापित की जा चुकी थी। एक विराट राष्ट्र मे नाना कबीलों, जातियो और वर्गो की संस्कृति पौराणिको की दूर-दुष्टि के कारण मिल-जुलकर सतरगी लहरों की तरह एक ही प्रवाह के रूप में बहने लगी थी। इसीलिए मध्यकालीन हिन्दी काव्य मे जो कूछ पूराना है, उसमे अर्तावरोध ढूँढने के स्थान पर, उसके प्रति अटूट श्रद्धा ही नही. उसका अनुसरण ही जीवन का उद्देश्य माना गया है। जो आलोचना है, वह किसी नवीन जीवन-दर्शन अथवा समाज-दर्शन की प्रतिष्ठा करने के लिए नहीं है अपित दुर्बलताओ को दूर करने के लिए है। परिणामतः मध्यकालीन काव्य मे व्यक्त चिन्तनधारा और साधना का निर्माण जिन सूत्रों से हुआ है, उनकी पहचान के लिए इस पुस्तक मे पॉच मतो कार्किचित् विस्तार से वर्णन हुआ है। मेरा विश्वास यह है कि तंत्ओ की पहचान के बिना वस्त्र की पहचान नहीं हो सकती। मध्यकालीन हिन्दी-काव्य के परिधान मे समवाय सम्बध से स्थित नाना साधना-सूत्रो और चिन्तन-सूत्रों के स्वरूप को समझने के लिए इस काव्य की 'तात्रिक पृष्ठभूमि' अत्यधिक महत्वपूर्णं है।

मध्यकालीन हिन्दी-काव्य के चिन्तन और साधना को समझने के लिए ही, प्रस्तुत पुस्तक नही लिखी गई अपितु उक्त काव्य की 'कल्पना' और 'भाव' की दिशा, कल्पना के द्वारा लाये गए उपकरण, रूपो की सृष्टि, भाव के आधार तथा भाषा और अभिव्यक्ति के प्रकारों को समझने के लिए भी शैव-मत, शाक्तमत, पाचरात्रमत तथा तात्रिक बौद्धमत का अनुशीलन आवश्यक है। इन सम्प्रदायों की बहुत-सी सामग्री विविध रूपों में तात्कालिक समग्र सस्कृति और कला में स्वीकृत हुई है। स्थापत्य, मूर्तिकला और चित्रकला तो इन्हीं सम्प्रदायों से प्रेरित है। परवर्ती युग में शिव-शिक्त अथवा करुणा-उपाय के आवर्शे पर राधा-कृष्ण का चित्रण हुआ, कला और काव्य दोनों में यह प्रवृत्ति दिखायी पड़ती है अत: सत-वैष्णव काव्य का 'अवचेतन' जिन तत्वों से बना था, उनमें उक्त सम्प्रदायों की बहुत-सी सामग्री भी मिलती है। उस सामग्री में परिवर्तन मिलता है, कही-कही वह इतने परिवर्तित रूप में है कि उसकी पहचान कठिन है, कही-कही साम्प्रदायिक जड़ता इस सामग्री का ऋण नहीं स्वीकार करना चाहती और कही-कही वह स्पष्ट

देखी जा सकती है अत: केवल काव्य के बुद्धितत्त्व की दृष्टि से ही नहीं अपितु उपमान, प्रतीक, भाव और कथन-पद्धित की दृष्टि से भी उक्त सम्प्रदायों का अध्ययन आवश्यक है।

किन्तु इन सम्प्रदायों को प्रकाशित करते समय यह कह देना आवश्यक है कि इनका धर्म-दश्न (Theology) की दृष्टि से भी महत्व है और जो सज्जन केवल इन्हीं सम्प्रदायों के अध्ययन में रुचि रखते हैं, उनके लिए भी इन में रोचक सामग्री मिल सकती है।

मुझसे इन निबन्धों को लिखते समय यह प्रश्न बार-बार पूछा गया कि अततः काव्य के अध्ययन में यदि प्राचीन मत-मतान्तरों के इतने गभीर अध्ययन की आवश्यकता है तब काव्य-अनुशीलन और धर्म-दश्नंन में क्या अतर रह जाता है ? मेरा उत्तर है कि सीमाएँ आपकी बनायी हुई है। ज्ञान एक और अखड है। यदि आपको कबीर को समझने के लिए धर्म-दश्नंन पहना ही पडता है तब काव्य का अनुशीलक यदि कबीर के काव्य को ध्यान में रखकर उन प्राचीन धार्मिक और दार्शनिक तत्वों की छान-बीन करें तो इसमें आपित्त की बात क्या है? हिन्दी में असम्बद्ध ज्ञान, का अभाव नहीं है किन्तु इधर 'टूद प्वाइट' के चक्कर में इतना उथलापन आया है कि भारी पोयों में भी कोई नवीन सूचना नहीं मिलती। 'नयो व्याख्या' और 'वैज्ञानिक व्याख्या' की आशा तो दुराशा में परिणत ही हो रही है।

इसके सिवाय मेरा दृष्टिकोण भी काव्य के अध्ययन के प्रति भिन्न है। मैं काव्य को किसी देश या जाति की समग्र संस्कृति का पुष्प मानता हूँ। वैज्ञानिक की तरह इस 'पुष्प' की पहिचान के लिए पुष्प के रग, उसके प्रभाव आदि का वर्णन होना चाहिए। मैं भूमि की परीक्षा भी पुष्प-ज्ञान के लिए आवश्यक मानता हूँ अतः भूमि और भूमि मे विकसित पुष्प, अथवा दूसरे शब्दों मे समाज और समाज मे विकसित काव्य—ये दोनो विषय मेरी दृष्टि से सम्बद्ध रूप मे—एक साथ—आलाचना के विषय हैं।

इस दृष्टि से अध्ययन करने पर मध्यकालीन काव्य मे केवल सुन्दर शब्द, अलकार और रस ही नहीं मिलेंगे अपितु इस काव्य के प्रयोजन के रूप मे कुछ ऐसी घाराएँ मिलेगी जो तात्कालिक समाज को शीतल भी करती है और उसके समग्रत: हिताहित का भी लेखाजोखा प्रस्तुत करती हैं। आश्चर्यं तब होता है जब, ऐसी घाराएँ प्रागैतिहासिक काल से मध्यकाल तक एक अविच्छिन्न श्रृंखला के रूप में दिखायी पड़ती है और कालक्रमानुसार लुकती छिपतीं, मागं बदलती और जल के गुण में परिवर्तन लाती हुईं, मध्यकालीन काव्य-प्रवाह में अपनी विशिष्टता की ओर घ्यान आकर्षित करने के लिए हमें प्रेरित करती है अत: यह भी आवश्यक हो जाता है कि शाक्तमत, शैवमत, पाचरात्रमत और तांत्रिक बौद्धमत के आदिम रूप को भी हम स्मरण रखे तभी हम इस प्रवल घारा का ऐतिहासिक योगदान निश्चित कर सकते है और इस घारा की सहायता से भारतीय समाज के विकास को भी हम समझ सकते है।

जिस प्रकार किसी एक किव की किवता के अनुशीलन के लिए उसकी मानिसक-स्थितियो अयवा उसके अवचेतन की छान-बीन आवश्यक होती है, उसी प्रकार युग-विशेष का भी एक अपना अवचेतन होता है। मेरा निवेदन यह है कि मध्यकालीन हिन्दी-काव्य मे प्रतिबिम्बित 'सामूहिक अवचेतन' के समझने के लिए जहाँ अन्य मतो और साधनाओं को विस्तार पूर्वक समझना आवश्यक है, वहीं इस कार्य के लिए आगम या तत्र-धारा को समझना भी आवश्यक है। इसलिए इस पुस्तक के लिए में किसी क्षमा-याचना की आवश्यकता नहीं समझता।

शैवमत, शाक्तमत, पाचरात्रमत और तात्रिक बौद्धमत अनाम, अवेदिक, आगम, ब्राह्मणवादिवरोधी, वाममार्गी, आदि नामो से अभिहित किया गया है। यह धारा उक्त सम्प्रदायों के रूप में सगठित होने के पूर्व किस रूप में प्रचलित थी, इस तथ्य पर प्रकाश डालना आवश्यक प्रतीत होता है। इससे प्राचीन और मध्य-कालीन ग्रंग श्रु खलित और सम्बद्ध रूप में प्रतीत होने लगेगा।

पाश्चात्य इतिहासकार और पुरातत्त्ववेत्ता बहुमत से वैदिक आर्यों के भारत आगमन को १५०० ई० पूर्व मे मानते है अर्थात् यह अतिम सीमा है। आर्यों का आगमन घाराओं मे माना जाता है! कुछ कबीले २००० ई० पूर्व में भी आ गए होंगे, शायद और भी पहले आर्यों के कुछ दल आए हो लेकिन १५०० ई० पूर्व के बाद मे आर्य आगमन मानने पर भाषा और साहित्य के विकास को नहीं समझाया जा सकता।

इघर कुछ विद्वानों ने आयं-आगमन की कथा को सर्वथा अप्रमाणित और किल्पित सिद्ध किया है। क्योंकि भाषाओं के अध्ययन के आधार पर यह भी सिद्ध हो सकता है कि आयं भारत से पश्चिमी एशिया अथवा मध्य एशिया गए! अतः ऐसे विद्वान यह मानकर चलते हैं कि आयों का आगमन प्रमाणित नहीं होता तब वैज्ञानिक दृष्टि यह है कि आयें भारत मे रहते थे और पश्चिमोत्तर प्रदेशो से उनका विस्तार पूर्व और दक्षिण की ओर हुआ। किन्तु अभी तक बहुमत से आयों का आगमन एक तथ्य माना जाता है।

कुछ विद्वान मिस्र, मैसोपोटामिया तथा एशिया के ध्रुवपश्चिमवर्ती देशों और द्वीपों में होने वाली खुदाई में प्राप्त सामाग्री से आर्य-आगमन को सिद्ध करते हैं किन्तु उसका समय ई० पूर्व० पॉच सहस्र वर्ष अथवा उससे भी पूर्व निर्धारित करते हैं। डॉ० हर्षे का कथन है कि मैसोपोटामिया के राज्य-निर्माता आर्य ही थे और असीरिया के असुरो द्वारा आक्रमणों से श्रान्त हो कर आर्य भारत आये। १०

डॉ० हर्षे के अनुसार वेद-वॉणत मरीचि, भृगु, अत्रि, अगिरा, विशिष्ठ, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, प्रचेतस-दक्ष, तथा स्वयभुव मनु—इन दस प्रजापितयों तथा आदित्य, अप्सरस, नाग आदि के उल्लेख पिरचमी एशिया मे मिलते हैं। उदाहरणतः मिस्र की प्राचीन जातियों के नाम सपँ, पतग, गिद्ध, सरकण्ड, बाज जैसे जीवो और पौधो के नाम पर हैं। यह भी कहा गया है कि ३५६० ई० पूर्व मे ये जातियाँ 'फैरो-राज्य' के रूप मे सगठित हो गईं। उधर पुराणों मे भी कबीलो या जातियों के नाम पशु-पिक्षयों आदि पर आधारित है यथा शश अत्रेय, उल वार्ष्णिय, किप, अज, पतग आदि। चू कि मिस्र की उक्त प्रागैतिहासिक जातियों का समय ५००० ई० पूर्व है अत. वेदो का समय भी यही मानना होगा, यह डा० हर्षे का कथन है।

इसके सिवाय डॉ॰ हर्षे एशिया माइनर के फीजिया (Phrygia) से 'भृगु' का, ईराक के वार्क या उकें (Warak or Uruk) से 'वृकसोम' का, ईराक के पेजवान (Penjwan) से सुदास और विशष्ठ का, फिलस्तीन का पुलस्त्य से, नीलनदी से 'कदंम' का, और मध्य एशिया से स्वभभुव मनु का सम्बंध जोडते है! इसी प्रकार साइप्रस को 'रीशेफ' (RESHEF) मूर्ति से ऋषभदेव का, दजलाफरात से 'सरस्वती' का, ईरान के कावस प्रदेश से 'कावस ऐलूब' का, मैसो-पोटामिया प्रदेश से अगस्त्य और विश्वामित्र का, 'उर' (Ur) प्रदेश से उवंशी का, यहोवा से ऋखेद के यहु, यहवत तथा यहवित का, तथा मिस्र देश से धन्वतिर का

<sup>1</sup> The Trails of the Vedic Civilization in the Middle-East R. G. Harshe—K. P. Bhatnagar Commemoration Volume. KANPUR, Page 165

सम्बंध स्थापित किया गया है। चाल्डियन स्रोत से जो सूर्य-सूक्त मिला है, वह वेद के सूर्य-सूक्त से यथावत् मिलता है, यह भी कहा गया है।

इस प्रकार डॉ॰ हर्षे ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि भारत में आने के पूर्व आयं कबीले सुमेरिया में रहते थे और असीरिया के असुरों से परास्त होकर भारत आये। पुराणों में जिस देवासुर-सम्राम का वर्णन मिलता है वहाँ वस्तुत: सुमेरु-देश के आर्यों और असीरिया के असुरों के युद्ध की यादगार है।

उनत शोध मुख्यत: शब्द-सादृश्य पर आधारित है, किन्तु केवल शब्दो के साम्य से इतिहास-निर्माण का प्रयत्न सदेहास्पद ही रहता है।

किन्तु एक तथ्य उक्त शोध से भी पुष्ट होता है कि आर्य विभिन्न कबीलों में में सगठित थे क्योंकि भारत में आने पर भी उनके नाम टॉटेमपरक रहे। इस तथ्य से हमारे विषय का घनिष्ठ सम्बंध हैं।

डॉ० हर्षे का अध्ययन अधिकतर शब्दसादृश्य पर आधारित है अतः सम्भावना कुछ भी हो, केवल सम्भावना को प्रमाण नहीं माना जा सकता। इस सम्बध में सर्वीधिक महत्वपूर्ण कार्य प्रो० बेडरिक ह्राजनी ने किया है। उनका दावा है कि उन्होंने मोहनजोदड़ो की लिपि को पढ लिया है और इस लिपि के आधार पर उन्होंने पश्चिमी एशिया तथा सिंधु-घाटी के समाज और धर्म के विषय में कुछ सर्वथा नवीन सूचनाएँ दी हैं।

प्रो० हाजनी के अनुसार सुमेर-अक्कादियन सम्यता आर्य-सम्यता नही थी। कि पूर्व ३००० से १६०० तक विकसित इस सम्यता के विषय में उक्त लेखक ने बताया है कि सुमेर-प्रदेश में राज्य-निर्माण हो चुका था परन्तु कबीलों में जनता विभाजित थी। राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। मंदिरों में देवताओं और देवियों की पूजा होती थी। देवताओं में चन्द्र, पृथिवी, सूर्य, युद्धदेव आदि का उल्लेख मिलता है। डॉ० हर्षे यह नहीं देख सके कि प्रागैतिहासिक काल में कबीला-व्यवस्था में देवताओं में भी सादृश्य मिलता है और कबीलों के नामों में भी किन्तु इससे यह सिद्ध नहीं होता कि मिश्र और सुमेर के कबीले आर्य कबीले थे। जिस प्रकार वेद में श्रेष्ठ देवताओं में स्पर्धा है, उसी प्रकार मुमेर देश में भी भादुंक को बहुत संघर्ष के बाद श्रेष्ठ देवता माना गया।

l Ancient History of Western Asia, India and Crete, Bedrich Hrozny New york

यही नहीं, पिण्ड में ब्रह्माण्ड की कल्पना भारत से पूर्व सुमेर देश में मिलती है। उपनिषदों में जो यह कहा गया है कि देवताओं के अश्च, शरीर बन जाने पर विभिन्न अगों में प्रविष्ट होते हैं, यह विचार सुमेर प्रदेश में मिलता है। इसका ताल्पमें यह है कि इस प्रकार के विश्वास समान व्यवस्था में सर्वत्र मिलते हैं क्योंकि विश्वास व्यवस्था के अनुरूप ही कल्पित होते हैं।

परवर्ती त्रिदेव की तरह सुमेर अक्कादियन सम्यता मे आकाशदेव 'अन' या 'अनम' था। उसकी पत्नी थी 'अतम'। पृथिवी का देवता था इनिलल या इल्लिल, उसकी देवी थी, निनलिल। जल का देवता था इय या इन्की और उसकी पत्नी थी 'दमिकन'। इसी प्रकार सूमें, चन्द्र, रित आदि की पूजा भी होती थी। भारतीय पुरोहित की तरह यहाँ भी पुरोहित का स्थान महत्त्वपूणें था। यहाँ के विशाल पौराणिक साहित्य को देखकर यह कहना कि ये आमें थे, अप्रमाणित तथ्य है। प्रो० हाजनी भी सुमेर-सम्यता को स्वतत्र सम्यता मानते हैं।

हमारे लिए महत्त्वपूणं तथ्य यह है कि सुमेर की 'इश्तर' नामक देवी अत्य-धिक प्रबल थी। भारतीय शक्ति-पूजा से 'इश्तर पूजा' का अद्भुत सादृश्य मिलता है किन्तु प्रागैतिहासिक युग मे शाक्त-पूजा सबृंत्र मिलती है। देवी को प्रेम और उपज का देवता माना जाता था और इसीलिए शाक्त-सम्प्रदाय की तरह इश्तर-सम्प्रदाय मे 'भोग' के गुप्तसाधन और वेश्यावृत्ति प्रचित्त रही। जादू का सम्बध धमें के प्रारम्भिक रूप मे सब्तंत्र मिलता है। तत्रो के भन्न,यत्र की तरह सुभेर मे भी मंत्रो और भन्नो का प्रचार था। रोगनाश के लिए भूतिवद्या का प्रचार अथवंवेद की तरह यहाँ भी मिलता है। तात्रिक सम्प्रदायों की तरह रहस्यमयता का सम्बध भी उक्त आचारों के साथ था।

हाजनी हिट्टायट या हत्ती जन के साथ आर्यों का सम्बंध स्वीकार करते है, सुमेर-निवासियों के साथ नहीं, यह स्मरणीय है। हत्तीभाषा भी अब भारोपीय परिवार की मानी जाती है। इस भाषा में धार्मिक ग्रन्थ मिले हैं जिनमें धारणी, प्राथंनाएँ, जादू के मत्र तथा गीत मिलते हैं। यज्ञों का वर्णंन भी मिलता है। उक्त लेखक इन धार्मिक ग्रन्थों का समय ईसा पूर्व १६०० वर्ष मानते हैं। हत्तीभाषा भाषियों के सिवाय 'हुरियन' भी शायद आर्म थे। इनके यहाँ वैदिक देवों के उल्लेख मिलते हैं। हाजनी के अनुसार १६०० ईसा पूर्व के आसपास एशिया का पश्चिमी-भाग आर्यों का क्षेत्र था। इस काल में आर्य उत्तरी मैसोपोटामिया तक फैल गए थे। अक्वपालन और रथ-दौड़ों के उल्लेख हत्तीभाषा में मिलते हैं। हाजनी के

अनुसार ई० पूर्व ४००० से ३००० तक अश्व का उल्लेख नहीं मिलता। इनके अनुसार यह सम्भव है कि ई० पूर्व ० ३००० से २००० के बीच कभी हिट्टायट प्रदेश से आयों ने भारत के पश्चिमीभाग पर अधिकार कर लिया हो और बाद मे आयों के प्रवाह आते रहे हो। इस प्रकार हाजनी के अनुसार प्रारम्भिक आयों का आदि स्थान सीरिया, पूर्वी एशिया माइनर तथा उत्तरी मैसोपोटामिया था।

इन हत्ती लोगो या प्रारम्भिक आर्यो मे १००० देवता थे ! सूर्यंदेव पूज्य थे, इनका बिलपशु था वृषभ । वीरता का देवता 'इनर' या 'इनरश' था, इसीसे शायद 'इन्द्र' का विकास हुआ । अर्थात् वेद भारत मे लिखे गए किन्तु उनके पूर्व आर्यो के देवता थे, उन्हीं से भारतीय देवताओं का विकास हुआ ।

सिन्धुवाटी की लिपि पढकर हाजनी ने सिद्ध किया है कि सिन्धुसम्यता में में आमें सम्यता का 'पूर्वंरूप' मिलता है अर्थात् प्रारम्भिक आर्यों का सम्बंध मोहन-जोदडों की सम्यता से भी था! सील न० ६६ में उक्त लेखक ने 'नाट्य' शब्द पढ़ा है जिसका स्पष्ट अर्थं 'नटराज' से है। 'व्रात्य' शब्द का भी उल्लेख मिलता हैं। व्रात्य का अर्थं था दिव्य पत्नी या ऋषि। हाजनी के अनुसार संस्कृत भाषी आर्यों के लगभग एक हजार वर्षं पूर्व ही सिंधु-सम्यता अनेक 'प्रोटो-इडियन' देव-ताओं को मान चुकी थी।

सिंधु सम्यता में कोशी, कुशी, कुशि, कुशिश या कुशीय देवता का उल्लेख मिलता है। इसी तरह शकुन्त्य, शकुनि (पक्षी) तथा ययश (yayash) के उल्लेख हैं। ययश वन्य पशुओं से सिंधुवासियों की रक्षा करता था। न० ६२ के चित्र में एक 'यत्र' मिलता है, दूसरे पाश्व पर वृक्ष-पूजा दिखायी गई है। पीपल का वृक्ष भी अंकित मिला है, जिस पर देवता का निवास है। एक पानी का जहाज या बडी नौका मिलती है जिसके साथ नाविक भी है। दो पगचिह्न मिलते है जो 'विष्णु के पगचिह्नो' का स्मरण दिलाते है। यह स्मरणीय है कि विष्णु द्वारा विश्वमाप का यह प्रतीक उत्तरी मैसोपोटामिया में १६३८ ई० में मिल चुका है और इसका समय २६०० ई० पूर्व है। हाजनी के अनुसार yayash का अर्थ है, 'यात्रा' अर्थात् विष्णु की यात्रा से 'ययश' का सम्बध स्थापित किया गया है।

सिंघु की की घाटी मे प्रसिद्ध पशुपित की योगमम्न मुद्रा भी अंकित मिलती है। पशुपित की सोल पर लिखा है—

"Here is the Sacrificial fee for god kueya"

इसो प्रकार शिव की पत्नी दुर्गा का भी उल्लेख भिलता है—जो सिहवाहिर्ना है। शिव के साथ हायी भी मिलता है, गणपित का प्रारम्भिक रूप शायद यही है।

एक अन्य ताबीज पर शिया (Shiya) देवी का उल्लेख मिलता है। इसमे देवी चित लेटी हुई है और उसके पेट से एक पौधा निकल रहा है। इसी ताबीज की पीठ पर एक मनुष्य एक स्त्री की बिल दे रहा है। प्रो॰ हाजनी ने प्राचीन शाक्तमत के विषय मे स्पष्ट लिखा है—स्त्री की बिल और शेरवाहिनी दुर्गा से यह स्पष्ट है कि देवी को बिल दी जाती थी और यह देवी रक्त - प्रिया और भगकर थी। एशिया माइनर में भी इस देवी का सम्प्रदाय प्रबल था। देवी से भयभीत व्यक्ति ताबीजो पर स्वस्तिक चिह्न बनाते थे। शिया या शिवा देवी का प्रतीक योनि था। देवी पर खरगोश की भी बिल दी जाती थी।

सिंधु - घाटी मे एक उसिह्य या उषा का भी उल्लेख मिलता है। इसी तरह एक अकुराया अकु देवता का उल्लेख है जो वेद के आदित्य से सादृश्य रखता है?

इस प्रकार प्रारम्भिक आयं - देवताओं का आदिस्रोत हत्ती - जन के देवताओं को माना गया है। हत्तीदेव yae यह ही विष्णु हुए, कुयेयश ही शिव वने और शन्ताश (Shantash) ही इन्द्र के रूप में विकसित हुए। डॉ॰ हर्पे के विपरीत प्रो॰ हाजनी ने प्रमाणित किया है कि वेबीलोन के देवताओं का प्रारम्भिक आर्यं - देवताओं पर प्रभाव पडा था।

इस प्रकार ह्राजनी के अनुसार ३००० ई० पूर्व के आसपास एशिया माइनर, उत्तरी सीरिया तथा उत्तरी पश्चिमी मैसोपोटामिया से सिंधु - घाटी में आकर लोग बस गए होगे। उसके बाद २००० ई० पूर्व, द्रविडो का आक्रमण सिंधु की घाटी पर हुआ होगा और तत्पश्चात् वैदिक आर्यो का आक्रमण हुआ होगा जिन्होंने द्रविडो और अन्य सिंधुवासियों को दस्यु कहा।

यदि प्रो० ह्राजनी सिन्धु-लिपि को पढ सके है और उन्होंने पढने में भूल नहीं की हैतब पश्चिमी एशिया में प्रारम्भिक आर्यों का सम्बंध और प्रारम्भिक आर्यों और परवर्ती वैदिक आर्यों का सम्बंध स्पष्ट हो जाता है।

किन्तु यदि प्रो० ह्राजनी के लिपिज्ञान को अभी पूर्ण न भी माना जाय तो भी मिन्धु - घाटी के पुरातत्व से इतना स्पप्ट हे कि सिन्धु घाटी में चाहे कुछ वैदिक आर्यों के देवताओं से सादृश्य हो लेकिन मूलत: सिन्धु - घाटी का धर्म और पूजा वैदिक आर्यों से भिन्न थी।

सिन्धु घाटी मे शिव और शिक्त की उपासना, मत्र, वृक्षपूजा, नागपूजा, बिल, यत्र आदि की प्रमुखता है अर्थात् इसे हम 'प्रारम्भिक भारतीय धर्म' कह सकते हैं किन्तु वेदों मे यज्ञों की प्रधानता है। इसके अतिरिक्त पुरुष देवताओं की प्रधानता है, देवियाँ वहाँ इतनी महत्वपूणं नहीं है। अतः विजेता आयं - जनों की जिस प्रकार शस्त्र कला भिन्न थी, सगठन भिन्न था, इसी प्रकार उनका धर्म भी पर्याप्त भिन्न था। देवताओं का सादृश्य अवश्य मिल सकता है परन्तु वैदिक यज्ञ और देवतावाद को आर्यं सर्वंथा 'अपना' मानकर उसपर गर्वं करते थे।

ऋग्वेद का देवतावाद पुरुष प्रधान है। इसका स्पष्ट अथं यह है कि प्राचीन -तर मानुसत्तात्मक व्यवस्था को आयं कबीले पीछे छोड चुके थे यो उनमे मानुसत्ता-त्मक व्यवस्था के अवशेष अवश्य मिलते है। यह भी प्रमाणित होता है कि कितिपय क्बीलों में मानुसत्तात्मक व्यवस्था का कुछ अधिक प्रचलन था किन्तु 'समग्रतः' वैदिक कबीलावाद पिनृसत्तात्मक था। इसके विपरीत सिन्धु घाटी की सम्यता में शाक्तिपूजा के प्रमाण अधिक मिलते हैं अतः यह सम्भव है कि मोहन जोदडो और हडप्पा की सम्यता में मानुसत्तात्मक व्यवस्था की मात्रा अधिक हो किन्तु यह निश्चयपूर्वंक कहा जा सकता है कि प्राम्वेदिक युग में जादू, मत्र, तत्र, शक्तिपूजा, बिल, योग आदि का प्रचार अनायं कबीलों में अति प्राचीन काल से चला आ रहा था। ऋग्वेद का धर्म इससे भिन्न है क्यों कि वह यज्ञपरक और पुरुष देवतावादी है।

ऋग्वैदिक युग स्पष्टतः क्बीला - युग था क्यों कि वैदिक युग में टॉटेमपरक नाम बहुत मिलते हैं। स्वय वैदिक सहिताओं के नाम टॉटेमपरक है—शाकल (सर्ष), माडूक्य (मेडक) शार्दूल्य (शेर), तैतरीय (तीतुर), वाराह (शूकर), छागलेय (बकरा) आदि। इसी प्रकार ऋषियों के नाम भी अधिक काशतः टॉटेमपरक है। प्रश्न यह है कि वैदिक कबीलावाद का आर्थिक आधार क्या था? इस विषय में विवाद है किन्तु प्रारम्भिक वेदों के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि पशुचारण-प्रधान ही यह व्यवस्था थी जिसमें कृषि प्रारम्भिक सोपानों में पशुचारण व्यवस्था की सहायक बनी और उत्तर - वैदिककाल में कृषि-उत्पादन प्रमुख हो गया। पशुचारण - व्यवस्था में कबीलों के मुखिया 'राजा' होते थे और कृषि - उत्पादन व्यवस्था में अर्थात् उत्तर वैदिक काल में अनेक कबीलों के स्थायी रूप से बस जाने पर और कबीलाई - समता के विष्युद्धल होने पर 'राज्य - व्यवस्था' का विकास

हुआ और ऋग्वेद के आर्य और दस्यु तथा बाद मे 'आर्य और शूद्र'— इन वर्गों के स्थान पर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्गों का विकास हुआ। कबीलों के रूप में सगठित आर्यों में वर्ग - वैषम्य का विकास हुआ किन्तु इसके साथ ही कबोला - व्यवस्था से अधिक प्रगतिशील कृषि - व्यवस्था और राज्य व्यवस्था का विकास हुआ जिसमे नाना कबीले नये वर्गों में विभाजित होकर एक राष्ट्र के रूप में विक - सित हो रहे थे। सक्षेपत: ऋग्वैदिक युग से लेकर उत्तर वैदिक काल तक अर्थात् महाकाव्यों के युग से पूर्व तक यही उक्त सामाजिक विकास हुआ और इसी अविध में वैदिक्षम और तात्रिक्षम का समानान्तर विकास के साथ साथ, परस्पर - प्रभाव-ग्रहण भी हुआ।

ऋग्वेद के मत्र अधिकतर पुरुष - देवताओं को साबोधित किये गए है किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि इस वेद में देवियों का कुछ भी महत्व नहीं है। अततः पितृसत्तात्मक व्यवस्था में प्राचीन मातृसत्तात्मक व्यवस्था सर्वथा विस्मृत हो नहीं मकती थी। इसके सिवा अनायं आदिवासियों का भी प्रभाव रहा होगा। अतएव ऋग्वेद के परवर्ती दशम मडल में प्रसिद्ध 'वाग्देवी' के मत्र है जिनमें शक्ति नारी रूप में वर्णित है। शाक्त इसी देवी को सर्वाधिक महत्व देते हैं। इसी सूकत में वाणी के चार रूप — परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी, मिलते हैं। इसके सिवाय, दशम मडल में ही 'शची' का वर्णन प्राप्त है। यह मास, मिदरा और मैथुन की अभिला - षिणी देवी हैं। यहाँ शिव - शक्ति का रूप इन्द्र - और शची के रूप में मिलता है। इनके सिवा सिनीवाली, श्रद्धा, सूर्या, सरमा, इला, रुद्र - पत्नी, महिलुषी और भारती आदि देवियों के उल्लेख भी मिलते हैं। दशम मंडल में एक पूरा 'गो' सूक्त मिलता है। इसी वेद के रात्रिसूक्त से शाक्त 'काली' का सम्बंध जोडते है। इसके सिवाय रुद्र, अहिर्बुड्न्य, और भग तात्रिक देवताओं के पूर्वरूप है।

निश्चित रूप से उक्त सूक्तों से परवर्ती तात्रिकों ने प्रेरणा प्राप्त की है परन्तु तत्रों का मुख्य स्रोत अथवंवेद रहा है। यह स्मरणीय है कि अथवंवेद को उत्तर-वैदिककाल में भी अन्य तीन वेदों जैसा सम्मान प्राप्त नहीं हो सका।

अयर्ववेद के विशेषाज्ञ श्री एन० जे० शिन्दे के अनुसार अथर्ववेद के ऋषि भिन्न परपरा के थे। अथर्ववेद का ऋषि तपस्या और तात्रिक क्रियाओ द्वारा 'शक्ति-

<sup>(1)</sup> The Foundations of the Athervanic Religion—N. J. Shende, Mysore

प्राप्त'मे विश्वास करता था। अथवंवेद का ऋषि पुरोहित, जादूगर, वेद्य और द्रष्टा होता था। प्रश्न यह है कि जादू और अभिचार-प्रधान अयर्ववेद शुद्ध आर्म-परपरा मे विकसित हुआ अथवा अथवैवेदियो ने अनायं आदिवासियो से ज्ञान उवार लिया। श्री शिन्दे का कथन है कि अथर्व केवल अनार्यो से ही नही ग्रहण किया गया क्योंकि जादूगीरी या यातु-विद्या आयों मे भी प्रचलित थी किन्तू यह श्री शिन्दे भी मानते है कि यातु-विद्या और अभिचार अनायों से भी ग्रहण किया गया होगा क्योंकि ग्रामो मे अनायं पुरोहितो को प्रभाव क्षीण करने का एक मात्र ढग था, उनके ज्ञान-क्षेत्र मे उनसे भी अधिक प्रवीणता प्रदर्शित करना । वस्तुत. अथर्वनेद मे एशिया माइनर, निस्न, मैसोपोटानिया और सिंधु घाटी मे प्रचलित आदिम अथवा प्राग्वैदिक विश्वासो को स्वीकार कर लिया गया है जो मुख्यत: यातुविद्या और अभिचार-प्रधान था और जिसमे बलि, योग शक्तिपूजा आदि का अधिक प्रचार था अत: तात्रिक धर्मी का आदि स्रोत प्राग्वैदिक आदिम क्बीला-व्यवस्था मे देखा जा सकता है। यही कारण है कि आर्यो द्वारा वर्गवादी सम्यता की स्थापना का प्रारम्भ से ही इस तात्रिक घारा ने विरोध किया है और ईसा की दितीय शताब्दी के बाद जब वर्गवादी सामाजिक व्यवस्या के अर्तावरोय बहुत तीव्र हो जाते है, तब यह तात्रिक धारा शेवमत. शाक्तमत, पाचरात्रमत और तात्रिक बौद्धमत के रूप में सगठित होकर वर्गवाद और वर्णवाद का घोर विरोध करती है अतः वैदिकयुग मे अथर्ववेद प्राग्वेदिक अथवा अनार्भ विश्वासो का प्रतिनिधित्व करता है। यह तो प्रतिद्ध ही है कि अथर्ववेद की स्वीकृति के लिए बहुत से ऋग्वेद के मत्र अथवंवेद में भिला दिए गए है।

अथवंवेद मे यातु-विद्या, अभिचार, कृत्या आदि के अतिरिक्त, जिनका तत्रों में विकास हुआ, तात्रिक-दर्शन की कितप्य धारणाएँ भी मिलती है। यही सर्वप्रथम पिण्ड और ब्रह्माण्ड, गुह्यज्ञान, गूढ कामतत्व, प्राणतत्व और कालतत्व का विस्तार से वर्णन मिलता है। तत्र और आगम भिक्त के भी स्रोत है और यह भिक्तत्व वस्तुत देवता को क्रिया द्वारा प्रसन्न करने की क्रियाओं में निहित है। भिक्त के भी दो रूप दिखायी पड़ते हैं—प्रथम में क्रियाओं और मन्नो द्वारा देवता को वरदान या सिद्धि के लिए विवश कर दिया जाता है और द्वितीय में देवता की 'कृपा' पर निभैर रहना पड़ता है। मध्यकालीन भिक्त में केवल देवता की कृपा या अनुग्रह पर ही बल दिया गया है जबिक अथवंवेद में और प्राग्वेदिक धर्मों में वह प्रथम प्रकार की 'भिक्त' से मिश्रित रूप में मिलती है। इसी प्रकार तन्नों में 'मन्नशक्ति' का महत्व

सर्वाधिक है और मत्र का चमत्कार सबसे अधिक अधर्ववेद मे ही दिखाई पडता है। कौशिक गृह्यसूत्रों में इसी शक्ति का विकास मिलता है।

अथवंवेद मे राक्षसो अर्थात् अनायों की 'माया' का वर्णन अविक है। 'अभिचार' से अनायों का विशेष सम्बध जान पड़ता है। अभिनवगुप्त ने 'तत्रालोक' मे तन्नो की परपरा मे अनेक निशाचरों का उल्लेख किया है। उनके अनुसार यक्ष और दानव भी तत्रवेत्ता थे। 'तत्रों के नामों से भी लगता है कि यह शास्त्र अवैदिक परपरा से पोषित हुआ है। 'मातगतत्र' और 'निशाचरतत्र' जैसे नाम इसीलिए स्वीकार किये गए है। चूँकि तत्रों मे ज्ञान -साधना और भिक्त के अतिरिक्त भौतिक ज्ञान पर भी बल दिया गया है, रसायनशास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद और शरीरशास्त्र तान्तिक-परपराओं मे ही विकसित हुए है और असूरे, राक्षसों आदि मे भौतिक-ज्ञान अधिक विकसित था अतः इस दृष्टि से भी तान्तिक परपरा आर्थ परपरा से कही अधिक अनार्य-परपरा की अधिक ऋणी है। अथवंवेद मे स्पप्टतः कहा गया है कि ओषिय को आसुरी माया ने उत्पन्न किया है। 'जिसे 'ब्लैकमैजिक' कहा जाना है, उसके स्रोत भी अनार्य-परपरा मे अधिक मिलते है। सर्वप्रथम अथवंवेद ने इसे स्वीकार किया और बाद मे आर्य-परपरा मे भी इसका अभ्यास किया गया फिर भी अथवंवेद की परपरा मे तान्तिक परपरा का इस 'ब्लैकमैजिक' पर विशेषाधिकार रहा।

अथवंवेद मे माया या जादू की इतनी प्रधानता है कि श्री एन० जे० शिन्दे तो ब्रह्म के साथ माया का सम्बंध जोडने मे अथवं-परपरा का ही प्रभाव मानते हैं। ब्रह्म अपनी माया से ही यह मृष्टि रचता है और माया द्वारा ही शासन करता है। आगे चलकर अथवंवेद की यह माया या जादू का सम्बंध वेदान्तियों ने अपने 'ब्रह्म' से जोड कर 'मायावाद' का प्रवर्तन किया और भक्तों ने विष्णु या शिव की एक शक्ति के रूप मे इस 'माया' को स्वीकार कर लिया। कृष्ण की 'योगमाया' प्रसिद्ध है! इस प्रकार एक आदिम विश्वास ही बाद में 'मायावाद' के रूप मे विकसित हुआ।

इसके सिवाय अथवंवेद मे परावाक् का विस्तृत वर्णन मिलता है। यदि सायण का भाष्य स्वीकार किया जाय तो वाणी विषयक सम्पूर्ण तात्रिक ज्ञान यही सुरक्षित मिलता है।

<sup>(</sup>१) तत्रालोक—३६ आह्निक—पृष्ठ ३८२-८८

<sup>(</sup>२) अथर्वं - नाण्ड १, अनुवाक ५ सूक्त ३ और मत्र ४

यह तो स्पष्ट ही है कि अथवँवेद की यातुविद्या और अभिचार मे पचत्रय अथवा पंचमकार का प्रयोग होता था और यही प्रवृत्रि तत्रों में मिलती है।

यही नहीं तात्रिकों की प्रसिद्ध 'चक्रसाधना' का भी स्पष्ट वर्णन अथवंवेद में मिलता है जो आगे चन कर 'तात्रिकयोग' की विशिष्टता बन गई। यह स्मरणीय है कि यह 'चक्रयोग', पतजिल के 'योगशास्त्र' में नहीं मिलता। चक्रयोग का विकास तात्रिकों की विशिष्टता है जो आगे चल कर गोरखनाथ द्वारा प्रचारित होकर, नाथों के माध्यम से सन्तकवियों तक पहुँचा—

अष्टाचका नवद्वारा देवाना पूरयोध्या। तस्या हिरण्यय. कोशः स्वर्गो ज्योतिषा वृतः।

आठ चक्र और नौ द्वार वाली देवताओं की अर्थांत् इन्द्रियों की यह अयोध्या-पुरी है, उसमें हिरण्यमय स्वर्गप्रद कोश ज्योति से आवृत है।

'योग' का भी स्पष्ट वर्णन अथवंवेद मे मिलता है-

न सेशे यस्य रोमश निषेदुषो विजृम्भते । सेदीशे यस्य रम्बतेन्तरा सक्थ्यो ३कपृद विश्वस्मादिन्द उत्तर: । १

मंत्र का भाव यह है कि आसन लगा कर बैठने वाला वही -योगी सफल होता है जिसका रोम भी चचल न हो !

यह भी स्मरणीय है कि अथवंवेद मे व्रात्य तपस्वियो और योगियों की अत्यिधिक प्रशसा की गई है।

तत्र की उत्पत्ति पर 'लोकायत' नामक ग्रन्थ मे श्री देवीप्रसाद चट्टोपाघ्याय ने विस्तार से प्रकाश डाला है। 'लोकायत' मे भारतीय भौतिकवाद के पुनरुद्धार का प्रयत्न किया गया है क्योंकि भारतीय दशैंनो पर लिखने वाले लेखक अधिकाशतः आदर्शवादी (आइडियलिस्ट) रहे है अतः उन्होंने भारतीय भौतिकवाद को महत्व ही नही दिया, उसे विकृत रूप मे प्रस्तुत करके चार्वाक और अन्य लोकायतो की घोर निन्दा की है। 'लोकायतमत' के अतिरिक्त श्री देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय ने तात्रिक धारा को भी भौतिकवादी धारा के रूप मे स्वीकार किया है।

तात्रिकधारा की उत्पत्ति श्री चट्टोपाष्याय ने प्रारम्भिक कृषि - व्यवस्था के साथ सम्बद्ध की है। समाजशास्त्र और नृविज्ञान के अनुसार कृषि का आरम्भ

<sup>(</sup>१) अथर्वं - नगण्ड २०, अनुवाक ६ सूक्त ३ मत्र १७

स्त्रियो द्वारा हुआ क्यों कि पुरुष आखेट करता था तब स्त्रियाँ घर के आस पास अस के पौधे उगा लेती थी, अथवा स्वम उगे हुए पौथो की रक्षा करती, फसल पन्ने पर उनकी बाले तोडती और दाने निकालती थी। तात्रिक धर्म मे स्त्रियो की प्रधानता है, स्त्री शक्ति की ही पूजा होती है और 'शक्ति' ही वहाँ सर्वस्व है अतः श्री चट्टोपाध्याय का अनुमान है कि तात्रिक धर्म प्रारम्भिक कृषि के समय से चला आ रहा है।

किन्तु इस सम्बंध में मेरा निवेदन यह है कि तत्रों में केवल कृषि-सम्बंधी आचार ही नहीं है। वस्तुत: तत्रों में 'मुक्तयौन सम्बंध' और नियमों के विरुद्ध जाने की प्रवृति अधिक है। इससे यह स्पष्ट है कि आदिमसाम्यवादी व्यवस्था की यादगार तत्रों में सुरक्षित चली आई है और वर्गों, वर्णों और जातियों में विभाजित समाज के विरुद्ध तत्र कबीलाई समता और स्वच्छन्दता के प्रचारक है। कबीलाई व्यवस्था में किस सोपान से तात्रिकधर्म निकला, यह कहना कठिन है क्योंकि इतने प्राचीन युग का अनुमान ही सम्भव है।

श्री चट्टोपाघ्याय का मत है कि सामाजिक विकास मे मातृ-प्रभुत्व दो सोपानों मे दिखायी पडता है। प्रारम्भिक आखेट-अवस्था मे मातृ-प्रभुत्व था, तब नारी पुरुष के साथ मिल, कर शिकार करती थी और शायद शारीरिक बल मे भी कम न थी किन्तु आखेटक-अवस्था के अन्त तक आखेट का कठिन कार्य पुरुष करने लगा और प्रजनन की बाधा के कारण घर का काम अधिकतर स्त्रियाँ करने लगी। अतः पुरुष प्रभुत्व स्थापित हुआ किन्तु आखेटक पुरुषों का साय न देकर स्त्रियों ने उससे भी महत्वपूर्ण काम यह किया कि वह अनाज के पौधों को घर के आस पास उगाने लगी और अन्न का प्रयोग भोजन मे होने लगा, फलतः मातृ-प्रभाव पुनः बढा और तन्नों में कृषि सम्बधी आचार अधिक होने से तात्रिकधर्म की उत्पत्ति का सम्बध प्रारम्भिक कृषि के साथ जोडा जा सकता है किन्तु प्रारम्कि आखेटक अवस्था मे मुक्तयौन सम्बध प्रचलित था और तन्नों मे यौन-स्वातत्र्य का प्रचार है, तब यदि कोई कहे कि तन्नों का सम्बध आदिम-अखेटक-अवस्था से था, तब क्या उत्तर होगा? अतः मेरा निवेदन यह है कि तात्रिक मत आदिम आखेटक अवस्था से लेकर वगुँवादी समाज के पूर्व तक की सम्पूर्ण 'क्बीलाई व्यवस्था' की यादगार है! और वगुँवादी समाज के पूर्व तक की सम्पूर्ण 'क्बीलाई व्यवस्था' की यादगार है! और वगुँवादी समाज से, इसी 'यादगार' की प्ररेणा लेकर, तात्रिक शताब्दियों तक लडते रहे है।

यह एक सत्य है कि तत्रों में कई आचार कृषि सम्बधी प्रतीक होते है। श्री चट्टोपाध्याय के अनुसार तंत्रों में 'वामाचार' अर्थात् वामा 🕂 आचार = स्त्रियो का आचार स्वीकृत है। श्री चट्टोपाव्याय कहते है कि 'षट्चक्रवेधसाधना' मे चक्र नारीत्व के स्यान है क्योंकि प्रत्येक चक्र मे एक-एक त्रिकोण मिलता है। प्रत्येक चक्र मे एक-एक शक्ति को अवस्थित माना गया है। तात्रिक योग का रहस्य है—''प्राणायामादि द्वारा मूलाधारस्थित शक्ति को जागृत कर सहस्रारस्थित शक्ति-मान से एक करना । यही अद्वैतावस्या है । इस प्रकार तात्रिक योगसाधना 'स्त्री' बनने का प्रयत्न मात्र है।" इस व्याख्या द्वारा श्री चट्टोपाध्याय यह सिद्ध करना चाहते है कि कृषि की उत्पत्ति के कारण और कृषि-आचारो से सम्बद्ध होने के कारण तत्रों में नारी की महिमा का गायन है। इसके सिवा वह कहते है कि शाकम्भरी देवी का स्पष्टत कृषि से सम्बंध है 'दूर्गांपूजा' मे 'पूर्णंघट' के ऊपर पुष्प, फलादि रखे जाते हैं। 'देवीयत्र' मे त्रिकोणो की स्थापना की जाती है। सवंतोभद्रमडलयत्र मे भी त्रिकोण रहता है जो योनि का प्रतीक है। लतासाधना मे भी योनिपुजा होती है। श्री चट्टोपाध्याय कहते है कि 'योनिपुजा' द्वारा लोग आशा करते कि फसल अच्छी होगी ! इसका ध्वसावशेष यह प्रथा है कि अनावृष्टि होने पर स्त्रियाँ रात मे नम्न होकर निकलती है और विश्वास है कि इससे वर्षा होती है। इसी प्रकार 'खपूष्य' की पूजा और 'सिंदूर' के प्रति आकर्षण भी अविक उत्पादन के लिए था । पचमकार मे मद्य और मैथून का ही अधिक महत्त्व है। चट्टोपाध्याय जी कहते है कि यह भी उत्पादन के प्रति रुचि के कारण था। मद्य को कबीलो मे आज तक उत्पत्ति का सहायक तत्त्व माना गया है और मैथून का महत्त्व सतान और अन्न की उत्पत्ति के कारण था। इस प्रकार 'सम्पूर्णतात्रिक-साधना' कृषि सम्बधी जादू की श्रिया मात्र है। इन श्रियाओं से लोग समझते थे कि उत्पादन अधिक होगा।

इस व्याख्या मे अत्यिधिक सरलीकरण प्रतीत होता है पर यह व्याख्या सर्वंथा मौलिक और आकर्षंक है। तत्रों के विद्वानों ने श्री चट्टोपाध्याय के पूर्वं यह नहीं देखा कि साधनाएँ सामाजिक-विकास का मर्म अपने गर्भं में छिषाये हुए हैं। फिर भी यह कहना होगा कि चक्र-साधना का जब तक प्रागैतिहासिक युग में प्रमाण नहीं मिलता तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि यह उत्पादन-वृद्धि का जादू मात्र है। अपने विकसित रूप में तंत्रसाधना पुरुष-प्रधान समाज में ही विकास को प्राप्त हुई है अत: में तंत्रों को उन्नतकृषिव्यवस्था अथवा सामतवादी समाज के विरुद्ध विद्रोह के रूप में देखता हूँ क्योंकि सामतवादी व्यवस्था के पुरोहितों ने जो भी सामाजिक और धार्मिक नियम बनाये थे, तांत्रिकमत उन सबके विरुद्ध

स्वच्छन्दतावादी और समतावादी दृष्टिकोण लेकर चला है अतः प्रत्येक तात्रिक क्रिया की कृषिसम्बद्धी व्याख्या द्रविष्ठ-प्राणायाम मात्र है। फिर साधना में जो सूदम और जिंदन आचार चल पड़ते हैं, वे प्रायः प्रतीकात्मक होते हैं और आतरिक सत्यों का बोध कराने के लिए किल्पत होते हैं अतः उन प्रतीकों को देखकर उनसे किसी सामाजिक व्यवस्था का दोहन अतिसरलीकरण है। फिर भी इस विषय पर अभी अनुसधान की और आवश्यकता है।

ऊपर के विवेचन से यह स्पष्ट है कि तात्रिक आचार आर्थेतर है और उसकी स्वीकृति, आर्थपरपराओं में सर्वंप्रयम अथर्वंवेद में मिलती है यद्यपि अथवंवेद का तात्रिकमत अभी अविकसित अवस्था में दिखायी पडता है।

यह विचित्र तथ्य है कि यजुर्वेद के यज्ञ और ब्राह्मण-ग्रन्थो द्वारा यज्ञो की व्याख्या मे अनेक तात्रिक तत्त्व मिलते है। यहाँ तीन सम्भावनाएँ हो सकती है। प्रथम यह कि अथर्व-परपरा का ब्राह्मणग्रन्थो पर प्रभाव पडा हो। ब्राह्मणग्रन्थ वेदो के बाद दीर्घंकालाविध मे निर्मित होते रहे है। द्वितीय सम्भावना यह है कि परवर्ती तात्रिको ने अपने कुछ तत्त्वो के समर्थन के लिए इन ग्रन्थो मे मादुश्य खोज लिया हो। परवर्ती मतो को वैदिकता सिद्ध करनी पडती थी। वेद-विरुद्ध मत मान्य नही हो सकता था अत. अवैदिक तत्त्वों की स्वीकृति के लिए उनकी वेदानुकूलता प्रमाणित करनी पडती थी। तीसरी सम्भावना यह है कि ब्राह्मणग्रन्थो की कुछ परपराएँ तात्रिको से प्रभावित रही हो । उदाहरण के लिए आर्यसमाजियो का कथन है कि कृष्ण यजुर्वेद 'रावण-परपरा' का ग्रन्थ है । कारण यह है कि शायद ही विसी ऐसे पश का उल्लेख ऐसा हो जिसे बलि और मासभक्षण के लिए कृष्ण-यजुर्वेद मे स्वीकृत न किया गया हो। मेरा अनुमान यह है कि उत्तर-वैदिककाल मे आये और आर्मेतर सम्पर्क बढ रहा था अतः बाह्मणग्रन्थो मे तात्रिकतत्त्व मिल जाते है। श्री ब्रजलाल बनर्जी ने आर्थर एवेलोन के 'शक्ति ऐण्ड शाक्त' नामक ग्रन्थ मे (पृष्ठ १०४) अपने प्रसिद्ध निबन्ध मे वैदिकसाहित्य मे सभी तात्रिक तत्त्व खोज निकाले है। उदाहरण के लिए 'मिथुनभावना' वैदिक स्वीक।र करते थे। मैथुन र्घामिक कृत्य के रूप मे स्वीकृत थी। मैथुन के समय मत्रोच्चारण का भी विधान था ।

सौत्रामणि यज्ञों में सुरापान होता था, इसका उल्लेख अभिनवगुप्त ने तत्रालोक में भी किया है। तंदुल, पिष्टक, लाज और घान के साथ पशुबलि का भी विधान था। कृष्ण-यजुर्वेद के बलि-पशुओ की सूची लम्बी है। हिरन, शुकर, बाज, बन्दर, कीट. पतग. मगर. हाथी. बिल्ली, बकरा. मछली, कठफोढा चकवा. कौआ. छिपकली आदि नाना पशु-पक्षियो का उल्लेख कृष्ण-यजुर्वेद मे मिलता है। <sup>9</sup> आर्यंसमाजी रघुनन्दन शर्मा ने भी यह स्वीकार किया है कि उत्तर वेदी पर पशुबलि होती थी। परन्तु वह यह भी कहते है कि पशुबलि संहिता-कालीन नहीं है और कृष्ण-यजुर्वेद की रचना रावण आदि द्रविड़ असुरो ने की है। र फिर भी रघुनन्दन वर्मा ने मासपरक शब्दो का अर्थं ओषधिपरक कर दिया है । वस्तुत: आर्यंजीवन पश्चारण-व्यवस्था मे मासभक्षी था, आदर्शवादी कुछ भी कहे। बलि यज्ञ का भाग थी परन्तु कृषि का विकास होते ही 'बलि' का महत्त्व कम हुआ होगा अथवा कम से कम ज्ञानी लोग उसका विरोध करने लगे होगे यद्यपि बौद्धमत के प्रचार के पूर्व 'बलि' का प्रचार बना रहा। अत. यह सम्भव है कि ब्राह्मण-ग्रन्थों मे र्वाणत यज्ञो मे मैथून-बलि आदि स्वतत्र रूप से प्रचलित हो यद्यपि आर्येतर साधनाओं के सम्पर्क मे आने के कारण इन पर उनका प्रभाव, अवश्य दिखायी पडता है। परवर्ती तात्रिको ने अपने मत को प्रमाणित करने के लिए इन्ही वैदिक क्रियाओ को प्रस्तृत किया और सिद्ध कर दिया कि तत्र अवैदिक नही है । बनर्जी के निबन्ध से एक बात स्पष्ट है कि ब्राह्मण-युग मे जो जटिल यज्ञ-प्रक्रिया का दिकास हुआ, उसके निर्माण मे आर्येतर परपराओं से अवश्य प्रेरणा ली गई है। विवरण देना यहाँ अनावश्यक है। फिर भी इतना कहना आवश्यक है कि खट्-फट् हुम् जैसी ध्वनियाँ ब्राह्मण-काल मे आर्मेतर साधनाओं मे प्रचलित मत्रो से ली गई होगी। 'मुद्रा' और चक्राकार बैठने तथा वेदी बनाने की प्रक्रिया पर भी आर्येतर या तात्रिक प्रभाव दिखायी पडता है। यह अनुमान इसलिए और दृढ होता है कि यजुर्वेद के यज्ञों में नये देवताओं की भरती आर्येतर स्रोतों से हुई है। 'रुद्र' का महत्त्व यहाँ बढा है और अम्बा, दुला, अभ्रयन्ती, मेघयन्ती, वर्षयन्ती, असुरपत्ती, पृथिवी, जलदेवी, सिंहिनी या सरस्वती, आदि मे सरस्वती के सिवाय अन्य नयी देवियाँ है। तैत्तरीय आरण्यक मे लिंगपूजा स्वीकार कर ली गई है। इसी तरह ऋग्विधान ब्राह्मण मे रात्रि और वाक् देवी की एकता स्थापित कर दी गई है। ऋषेद के खिल भाग में रात्रि को स्पष्टतः 'दुर्गा' कहा गया है। तैत्तरीय

<sup>(</sup>१) कृष्ण यजुर्वेद-५-७-१४

<sup>(</sup>२) वैदिक सम्पत्ति— ५८३—६०७

आरण्यक मे देवी को अग्नि कहा गया है। अग्नि की सात जिह्वाओं को देवियों के रूप में स्वीकार करने की भी प्रवृत्ति है। सात जिह्वाएँ ये है—काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता, सुबूम्रावती, स्फुल्लिङ्गनी, श्रुचिस्मिता।

स्पष्ट है कि ऋष्वेद के 'रात्रिसुक्त' को आधार मानकर ब्राह्मणकाल मे देवी-पूजा स्वीकार कर ली गई थी। आर्यो ने अथवंदेद मे जिस प्रकार स्थानीय आर्येतर विश्वासो को स्वीकार करके सामाजिक सम्मिलन की ओर कदम बढाये थे, उसी प्रकार ब्राह्मणकाल मे यह सामाजिक-मिलन की प्रक्रिया और तीव्र हुई और इस तरह आर्यं और आर्येतर की खाई सँकरी होती गई।

सामविधान ब्राह्मण को 'शतपथ' का समकालीन नही माना जाता। इस प्रन्थ में स्कन्द, विनायक और विष्णु की पूजा का उल्लेख है। तैत्तरीय आरण्यक में 'गणेश' का उल्लेख मिलता है। विष्णु, को छोड़कर ये सब देवता आर्येतर देवता थे 'गेटी' ने प्रसिद्ध 'गणेश' प्रन्थ में यह भली मॉित प्रमाणित कर दिया है। गणपित शब्द से ही स्पष्ट है कि 'गणेश' गणों या कबीलों के देवता थे। गेटी ने बताया है कि आर्मेतर जनता में प्रचलित विचित्र और स्वेच्छाचारी देवताओं को आर्यों ने शिव के परिवार में शामिल कर दिया है। स्वय विष्णु के विषय में कहा गया है कि इनकी प्राचीन मूर्तियाँ बड़ी कुरूप है, क्रमशा उन्हें सुन्दर रूप दिया गया है। अतः यह सम्भव प्रतीत होता है कि भागवतों के पूर्व विष्णु भी एक स्थानीय देवता था। भागवतों ने 'उपेन्द्र' विष्णु को सुन्दर रूप देकर सर्वश्रेष्ठ देव बना दिया। इस प्रकार 'उत्तर वैदिककाल' में आर्मेतर सस्कृति को स्वीकार करके, उसकी आर्यं सस्कृति के साथ सगित स्थापित करने पर बहुत बल दिया गया है।

ब्राह्मण-साहित्य का अतिम अशा उपनिषदों के रूप में विकसित हुआ है, यहाँ केवल प्राचीन उपनिषदों से ही हमारा सम्बंध है, क्योंकि नवीन उपनिषदों का विकास बहुत बाद में हुआ है, यहाँ तक कि शैव-उपनिषदें, शाक्त-उपनिषदें और वैष्णव-उपनिषदें वस्तुत: 'तात्रिक उपनिषदें' हैं। उपनिषदों में बृहदारण्यक, छान्दोंग्य, ईश, केन, एत्रेय, कठ, प्रश्न, तैत्तरीय, मैत्रेयी, मुडक, कौशीतकी, माण्डूक्य तथा क्वेताक्वतर उपनिषदें प्राचीन मानी जाती है।

औपनिषदिक चिन्तन मे वैविध्य मिलता है, अनेक चिन्तको के विचार यहाँ सुरक्षित हैं। इन विचारको ने अथवँवेदीय चिन्तन और साधन-परपरा से भी लाभ उठाया था। यज्ञयागी आर्यों के सिवाय, नाना कबीलो के 'राष्ट्र' के रूप मे परिवर्त्तित होने पर. समाज मे भिन्न-भिन्न कबीलो मे प्रचलित साधनाएँ और विश्वास प्रचलित रहे होंगे और आयं-साधको और आर्मेतर साधको और विचारको मे वह अलगाव अब, नयी सामाजिक व्यवस्था मे, सम्भव नही था, क्योंकि उत्तर वैदिक-काल मे जहाँ एक ओर, आर्थ-विस्तार हो रहा था, वही देश के एक बडे भूभाग मे आर्यो का शासन पूर्णत: स्थापित हो चुका था और कबीले अब कृषि - प्रधान - व्यवस्था मे रह रहे थे। वैदिक युग मे पशुचारण प्रधान था और कृषि सहायक थी किन्तु उत्तर वैदिक काल मे. कृषि प्रधान हो गई थी और पशुचारण कृषि की सहायक व्यवस्था थी। कबीलाई व्यवस्था मे, अलग-अलग कबीलो के अलग देवता थे, टॉटेम-पूजा भी प्रचलित थी किन्तु अब कबीला-सरदारो के शासन के स्थान पर 'राजा' का शासन था। समतावादी कबीले बिखर गए थे और विभिन्न कबीलो मे वर्ग-व्यवस्था, जन्म ले चुकी थी, विकसित हो रही थी। नाना कबीलो के देवताओ के ऊपर एक सत्ता की कल्पना अब सुविधा से प्रचलित हो सकती थी अतः ब्रह्मवाद का प्रचार उपनिषदों में सबसे अधिक मिलता है। देश को कबीलाई व्यवस्था से 'राज्य व्यवस्था' मे बदल ने मे इस 'ब्रह्मवाद' का महत्त्वपूर्ण योगदान है। उपनिषदों में 'यज्ञवाद' या कर्मकाण्ड का विरोध भी मिलता है अर्थात कबीलाई कर्मकाण्ड अब आवश्यक नही है क्योंकि वह केवल आयों तक ही सीमित है। अब यज्ञयाग 'स्थूल' लगने लगता है और सर्वेव्यापक सूदम ब्रह्म और आत्मा का अनुसधान होता है। भारतवर्ष मे चातुर्य से अनेक देवताओ और नाना आचारो को मानने वाली जातियो को इस 'ब्रह्मवाद' के द्वारा एक सास्कृतिक-प्रवाह मे शामिल कर लिया गया अर्थातु 'राष्ट्र' के रूप मे भारतीय समाज के विकास के लिए और इसलिए विभिन्न भाषा, भूषा, आचार, धर्म, देवताओ को मानने वाली जातियों के 'सह अस्तित्त्व' के लिए तथा आर्य-आर्भेतरो मे 'भावात्मक एकता' के लिए 'ब्रह्मवाद' एक प्रगतिशील सिद्धान्त था। अब तक इस 'ब्रह्मवाद' के द्वारा ही नाना देवताओ और आचारों में अविरोध स्थापित किया जाता है। 'भेदों में अभेद-दर्शन' का औपनिष्दिक-दर्शन एक सामयिक आवश्यकता थी !

अतः उपनिषदकारो के लिए यह असम्भव था कि वे आर्थेतर साधनाओ और विचारो से प्रभावित न होते। उपनिषदो मे स्पष्टतः अनेक तात्रिक तत्त्व सुरक्षित है। एकाकी था, उसने रमण नहीं किया, तब उसने द्वितीय की इच्छा की, वह जिस प्रकार परस्पर आलिगित स्त्री - पुरुष होते हैं, वैसे ही परिमाणवाला हो गया, उमने इस अपने देह को ही दो भागों में विभक्त कर डाला, उससे पित और पत्नी हुए" शिव - शिक्त की उत्पत्ति स इस कथन का अद्भुत सादृश्य मिलता है। अन्यत्र कहा गया है कि ब्रह्म ने कामना की कि मेरा दूसरा शरीर उत्पन्न हो अत उस अशनाया रूप मृत्यु ने मन से वेद रूप मिथुन की भावना की, उससे जो रेत (वीयं) हुआ, वह सवत्सर हुआ। सवत्सर को प्रजापित गमें में धारण किये रहा। फिर उसका जन्म हुआ तो उसने 'भाण' शब्द कहा, वही वाक् हुआ। र

यहाँ काल और वाक् की उत्पत्ति निथुन - भाव से बतायी गई है। जगत् की सृष्टि मे शिव और शक्ति के मैथुन का सिद्धान्त बृहदारण्यक मे शतस्पा - मनु के मैथुन की कथा के रूप मे स्वीकृत है। उपमिशिव के सकल्प और रमण की भावना से ही सृष्टि होती है, यह सिद्धान्त रिय और प्राण के निथुन के रूप मे तथा श्वेता - स्वतर उपनिषद मे शिव और शक्ति के निथुन को चर्चा के रूप मे निलता है।

यद्यपि उपनिषदों में सन्यासंघर्म अर्थात् रागद्वेषदमन की चर्चा अधिक है परन्तु बृहदारूण्यक में (६-२-४) नारी - पुरुष - मिलन को यज्ञ के रूप में बिणत किया गया है, परिणामतः परवर्ती तात्रिक अपने मत की वेदिकता सिद्ध करने में ऐसे स्थलों को उद्घृत करते आए हैं—

"हे गौतम । स्त्री ही अग्नि है । उपस्य ही सिमिबि है । लोम घूम है, योनि ज्वाला है, मैथुन - व्यापार अगार है, आनन्दलेश विस्फुलिज्ज है" 'इसी प्रकार आत्म-साक्षात्कार के समय के आनन्द की उपमा स्त्री के आलिगन - जत्य आनन्द से दी गई है । "यह सब ब्रह्म है" — यह सर्ववादी दृष्टि उपनिषदो की विशेषता है, इससे यह भी सिद्ध होता है कि एन्द्रिक आनन्द भी, ब्रह्मानन्द या आत्मानन्द का ही स्थूल रूप हे अतः तात्रिक इस स्थूल आनन्द की प्राप्ति मे ब्रह्मानन्द की झलक देख - कर, एन्द्रिक आनन्द द्वारा अतीन्द्रिय - आनन्द प्राप्त करते हे । बृहदारण्यक के षष्ठ अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण मे मैथुन - कर्म का विस्नृत वर्णन मिलता ह जो उपनिषदो की कठोर राग - विरोधी दृष्टि को देखते हुए, विचित्र लगता है ।

१ वृहदारण्यक १-४-३ तथा १-४-१७

२ वही, १-२-४

३ वही, १-४-४

'शब्द - साधना' पर भी उपनिषदे अत्यधिक बल देती है। धेनुरूपा वाक् के चार स्तन बताये गए है, स्वाहाकार, वषट्कार, हन्तकार और स्वधाकार। इस वाक् रूपी धेनु का वृषभ प्राण बताया गया है और मन को वत्स्य अर्थात् मन, प्राण और वाक की एकता , जो उपनिषदों के पूर्व योगियों में प्रचलित थी, उसे स्वीकार किया गया है । उपनिषदो मे वाक् - उपासना, प्रणवोपासना, उद्गीथोपा -सना अथवा ओकारोपासना के रूप मे र्वाणत है, तात्रिक - घारा मे शब्द - साघना या मत्रसाधना का महत्त्व अधिक है। बीजाक्षरो की व्याख्याएँ जो तत्रो मे मिलती है. उपनिषदो मे सुरक्षित है। हु का अर्थ हृदय, 'द' का अर्थ दान, और यम् का अर्थ अक्षर किया गया है। <sup>२</sup> हिंकारौपासना और नादसाधना मे अद्भूत सादुश्य मिलता है। पाँच प्रकार के सामगायन को ब्रह्माण्ड व्यापी बताया गया है। पिण्ड मे व्याप्त नाद का भी वर्णन है। "प्राण की सहज गति ही हिकार है, वाग् प्राण ही प्रस्ताव है, चाक्षुष प्राण ही उद्गीय है <sup>।</sup> श्रौत्रप्राण प्रतिहार है और मानस प्रा**ग** निघन है ।<sup>3</sup> छादोग्य उपनिषत् के अनुसार नाद या सामगान सृष्टि - व्यापी है। सम्पूर्णपदार्थ और क्रियाएँ नादमय है अत: नाद - साधना की प्रेरणा भी उपनिषदो से ली गई है। मुडक मे ओउम् को घनुष, आत्मा को बाण और ब्रह्म को लद्द्य कहा गया है। कहा गया है कि बाण के साथ तन्मय होकर अप्रमत्त होकर शब्दवेध करना चाहिए। (3-8)

साधनात्मक तात्रिक रहस्यवाद उपनिषदों में स्वीकृत है। यह देख कर आश्चयं होता है कि कर्मकाण्डो आचायं उपनिषदों में रहस्वादों कैसे हो गए? यहाँ वेद के स्थान पर वाक्, मन और प्राण, - साधना का महत्त्व अधिक हो जाता है। सम्पूणं पदार्थों और क्रियाओं को प्राणों में स्थित माना गया है अर्थात् ब्रह्माण्ड की पिण्ड परक व्याख्या की गई है—''सूर्यं प्राण से ही उत्पन्न होता है और प्राण में ही अस्त होता है अतः प्राण और अपान का व्यापार करे। प्राण के अतर्गत ही आकाश है, वे अमूर्त है। र शाकल्य ने जब याज्ञवल्क्य से पूछा कि छद्र कौन है तो वह दस इन्द्रियों और मन को ही ११ छत्रों से अभिहित करते हैं। योगियों की हिता नामक ७२ सहस्न नाडियों का उल्लेख भी उपनिषदों में मिलता है। ' सम्पूणं देवताओं का

१ वृहदारण्यक---१-६-१ तथा ४-३-५

२ वही--५-३-१

३ छादोग्य २-२-३

४ वृहदारण्यक-४-२-३

५ वही---२-१-१६

पिण्ड मे निवास है यह एतरेय उपनिषद् मे भलीभॉति समझाया गया है। (१-२-४)।

कठोपनिषद् मे एक सौ नाड़ियों का उल्लेख है। प्रश्नोपनिषद् में कहा है कि एक नाडी (सुषुम्ना) द्वारा गमन करने वाला उदान वायु पुण्यकर्म के द्वारा पुण्यलों को और पापकर्म द्वारा पापलों को जाता है। (३-७)। तैत्तरीय उपिष्ठ में हृदय के मध्य में स्थित आकाशा में पुरुष की सत्ता बतायी गई है, योगियों के लिए यह तथ्य महत्त्वपूर्ण रहा है। सुषुम्ना के विषय में कहा गया है कि सुषुम्ना, मूर्ष-प्रदेश में मस्तक के कपाल को वेषकर विदीण करके निकल गई है। यही 'इन्द्रयोनि' है। तात्रिक योग में खेचरी मुद्रा (तालु में जिल्ला की स्थापना) तथा सहस्नार-स्थिति का जो महत्व है, वह तैत्तरीय उपनिषद् में भी सकेतित है। छादोय में नारद और सनत्कुमार के सवाद में अतियोग का वर्णन है, जिसमें मन, वाणी, चित्त आदि पर क्रमशा विजय प्राप्त करके पिण्ड-विजय द्वारा मुक्ति प्राप्ति का वर्णन है। चक्रो की कमल के रूपों में कल्पना यहाँ 'पुण्डरीक-गृह' के रूप में मिलती है। यह उपनिषद् स्पप्टतः तात्रिक शैव-परपरा से सम्बद्ध है किन्तु इससे यह स्पप्ट है कि उपनिषदों में आर्थेतर अथववेदी तात्रिक साधनात्मक रहस्यवादी परपरा से प्रेरणा ली गई है और यह प्रवृत्ति सास्कृतिक-अतर्भृतिक के सिद्धान्त को पुष्ट करती है।

तात्रिक सोधना में ध्यान के अगणित रूप प्रचलित हुए। उपनिषदों में ध्यान विषयक मौलिक चिन्तन मिलता है। ''जब हम देखते हैं तो हमारी श्वास रुक जाती है, जब हम विचार करते हैं, तो भी श्वास रुक जाती हैं, जब हम किसी वस्तु के साथ तन्मय होते हैं, तो श्वास-प्रश्वास अवरुद्ध हो जाती है। अतएव ध्यान द्वारा, प्राण को वश में किया जा सकता है। इसी प्रकार चपल चित्तवृत्ति को प्राणानुशासन से किसी पदार्थ या भाव पर केन्द्रित करके वश में किया जा सकता है। यह 'प्रतदंन यज्ञ' कहलाता है।

यह आतरिक देवताओं का वर्णन है किन्तु तात्रिक-परपरा की स्वेताश्वतर उपनिषद में भक्तिभाव का भी वर्णन मिलता है अत: 'भिक्ति' का सम्बंध भी तात्रिक परपरा से ही घनिष्ठ दिखायी पडता है। शैव-परपरा की यह उपनिषद् भक्तिभाव का सर्वप्रथम ग्रन्थ है। गीता और महाभारत में यही प्रवृत्ति आगे चल

१. कौशीतकी--२-- ५

कर विकसित हुई है। 'महाभारत' में तो शिव हो प्रमुखतम देवता है, जिनकी उपासना कृष्ण, अर्जुन अर्श्वत्योमा आदि सभी करते हैं। गीता में विष्णु का महत्व अबिक है किन्तु इन देवताओं में रुद्र प्राचीनतर देवता है, अतः श्वेताश्वतर जिस तात्रिक शैव-परपरा का ग्रन्थ है, उसी ने सर्वप्रथम शिव या रुद्र की भिक्त को शास्त्रीय आधार दिया और उसी आदर्श पर वैदिक देवताओं में महत्वहीन देवता विष्णु को आराध्य बनाकर सात्वतो या भागवतो द्वारा गीता की रचना हुई।

यह भी स्मरणीय है कि तत्त्वतः तात्रिक शैव परपरा द्वैतवादिनी थी। पाशुपत मत मे द्वैतवाद स्पष्ट है। श्वेताश्वतर उपनिषद मे पुरुष और प्रकृति की भिन्नता स्पन्ट है यद्यपि शकराचार्य ने अद्वैतपरक अर्थ किया है। शैवआगमो मे द्वैतवाद प्रबल रहा है, कश्मीरी अद्वैतवाद के पूर्व आगम द्वैतवादी ही मिलते है अत: इस दृष्टि से भी व्वेताश्वतर का महत्व स्पष्ट है। तत्रों की काल, स्वभाव, नियति. यदुच्छा, भूर और पुरुष सम्बंधी धारणाएँ व्वेताक्वतर मे विद्यमान है। पाश का विवेचन भी यहाँ मिलता है। 'जाल' शब्द का भी प्रयोग मिलता है। शकराचा में ने 'इद्रजाल' अर्थं कर लिया है। तत्रालोक मे अभिनवगुप्त ने जाल और मत्स्य शब्दो का प्रयोग किया है और जाल का सम्बंध मत्स्येन्द्रनाथ से जोडा है। अथर्व-वेद मे जिस 'माया' या जादू का वर्णन है, उस माया का जाल से सम्बध स्वय श्वेताश्वतर उपनिषद मे जोडा गया है। इस उपनिषद मे ब्रह्म को मायावी और 'जालवान्' कहा गया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अथर्ववेद मे प्राप्त प्रारम्भिक तात्रिकधारा, जो वैदिक-ब्राह्मणो के समानान्तर प्रचलित रही, प्रच्छन्न रूप मे वह न केवल ब्राह्मण-ग्रन्थों में मिलती है अपितु उपनिषदों में भी वह विद्यमान है और क्वेताक्वतर मे तो वह तात्रिकघारा स्पष्ट दिखायी पडती है। जहाँ तक अभिव्यक्ति का प्रश्न है. अथर्ववेदी प्रतीकात्मक और विपरीत - कथन - पद्धति का प्रयोग 'आर्थ-साहित्य' मे उत्तरवैदिक काल मे बढता दिखायी पड़ता है। बृहदारण्यक मे कहा गया है कि "जहाँ द्वैतभाव रहता है, वही मनुष्य अन्य - अन्य को सूँघता है, अन्य-अन्य को देखता है। किन्तु जहाँ जिसके लिए सब आत्मा ही हो गया है, वहाँ किसके द्वारा किसे देखे ? किसके द्वारा किसे सूँघे ? किसके दारा किसका अभिवादन करे ? जिसके द्वारा इस सबको जानता है, उसे किसके द्वारा जाने ?

बाह्याचार की इस कठोर भर्त्स्ना की परपरा तात्रिको मे अपनी चरम सीमा पर पहुँच जाती है जो मध्यकाल मे सनकवियो के काव्य मे पुन: नये आवेश के साथ ध्वनित होती है।

प्रतीकात्मक कथन-पद्धित भी उपनिषदों में मिलती है। मुडकोपिनषद में 'पिक्षयों' का वर्णन तथा श्वेताश्वतर में 'हस' का वर्णन, इसी प्रतीकात्मक पद्धित पर हुआ हैं। इसी तरह 'अजा' और 'अज' का वर्णन भी प्रतीकात्मक है। आतिरक सत्यों का उद्घाटन ही इनका उद्देश्य है। उपनिषदों के बहुत से प्रतीक सत-परपरा में प्रयुक्त हुए हैं।

यज्ञ के स्थान पर अतरावलोकन, तप, योग आदि को आर्येतर परपरा मे अधिक महत्व प्राप्त था, उपनिषदों में अतरावलोकन, तप, योग ही मुख्य हो गया हैं और यज्ञ गौण हो गया है, इससे यह सहज ही समझा जा सकता है कि 'सास्कृतिक अतर्भुक्ति' की कल्पना निराधार नहीं है किन्तु साथ ही यह भी स्मरणीय है कि अतर्भुक्ति होने पर भी समाज के भीतर आर्य-परपरा अर्थात् यज्ञयाग, स्मृतियो के नियम-कानून आदि के विरुद्ध अतरावलोकन-परपरा अथवा तात्रिक-परपरा ने सर्वदा सवर्ष जारी रखा है। अतः 'राष्ट्र' के रूप मे कबीलाई-सघर्ष मे जो॰ 'समन्विति' (Synthesis) मिल ती है, उसका अर्थ यह नहीं लेना चाहिए कि भारतीय समाज के भीतर शासक और शासित का अपना उच्च वर्ग और निम्न वर्ग का सघषं समाप्त हो गया था। वर्गवादी समाज मे यह वर्ग-सघषं, कभी वर्ण-सघषं, कभी जाति-सघषं, कभी सास्कृतिक सघषं और कभी अन्य रूपो मे दिखायी पडता है अतः तात्रिक-परपरा जो मूलतः कबीलाई साम्य और वगँ-वेषम्य-रहित भावना का प्रचार करती थी, उपनिषद-युग के बाद अनेक सम्प्रदायो के रूप मे विकसित हुई। वैदिक युग से उत्तर वैदिककाल तक यह धारा आदिम जातियो और कबीलं। को आघार बनाकर अयर्ववेद कृष्ण-यजुर्वेद, ब्राह्मण-साहित्य और उपनिषदो को प्रभावित करती है किन्तु उपनिषद-युग के बाद अर्थात् महाकाव्य-युग मे स्पष्टतः नाना साधना-सम्प्रदायो के रूप मे विकसित हो जाती है। भारतीय समाज के विकास पर जिसकी दृष्टि नहीं है अथवा जो समाज के विकास मे 'सघषं' और 'समन्वय' के सिद्धान्त को नही मानता, वह इन सम्प्रदायों में केवल अतरावलोकन, योग, शब्द साधना और वाममार्ग को देखता है किन्तु समाज के विकास पर दुष्टि रखकर चन्ने वाले विचारक यह नहीं भूल सकते कि यह तात्रिकघारा, ब्राह्मणवादी भारतीय समाजिक व्यवस्था अथवा

वर्ण-वर्गवादी सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध अपनी साधना और विचारो के द्वारा बराबर विद्रोह करती रही है। उपनिषदो के बाद जो तात्रिक सम्प्रदाय विकसित हए, उनका नेतृत्व बाह्मणो के हाथो मे चला गया और इन उच्चवर्गीय मनोवृत्ति वाले साधको ने तत्रो की वैदिकता सिद्ध करने मे पूरा बल लगाया किल्तु फिर भी तात्रिक सम्प्रदायो की विद्रोही प्रवृत्ति सदा उनके साथ रही और उन्होने सर्वदा वर्णवादी, जातिवादी मनोवृत्ति का विरोध किया। जब तक वर्ण और जाति के सिद्धान्त प्रगतिशील रहे अर्थात् कबीलाई व्यवस्था को वर्णवाद और जातिवाद ने 'राज्यवाद' मे जब तक परिणत किया तब तक तात्रिकघारा प्रच्छन्न और असगठित रूप मे आर्येतर साधनाओं के रूप में प्रचलित रही किन्तु बौद्धपुग तक भारतीय समाज का वर्णवाद, जातिवाद या वर्गवाद अर्तावरोध ग्रस्त हो गया, इतना अधिक. कि 'आयंवर्णवाद' के विरुद्ध तात्रिको, बौद्धो, जैनियो तथा अन्य सम्प्रदायो के रूप मे उक्त अर्तावरोध के विरुद्ध कठोर प्रतिब्रिया हुई। उत्पादन के साधन न बदलने से समाज मे 'साम्य' स्यापित होना सम्भव नही था किन्तु समाज मे 'सतुलन' की स्थापना मे इस आर्थेतर साधनात्मक या साँस्कृतिक विद्रोह ने पर्याप्त सफलता प्राप्त की, यह स्मरणीय है। अततः यह सास्कृतिक विद्रोह निम्न जनता के व्याव-हारिक जीवन के विषमता-जन्य असतीष का ही परिणाम था अत: उपनिषद यूग के बाद बौद्धमत. जैनमत, शैवमत, शाक्तमत, वैष्णवमत तथा अन्य आर्येतर विश्वासों को लेकर चलने वाले सम्प्रदायों का अध्ययन, भारतीय समाज में स्थित अतर्विरोघो को घ्यान मे रखकर होना चाहिए और इसके साथ ही उस 'अतर्भृतित' और 'समन्वय' को भी देखना चाहिए जो इन परस्पर विरोधी धाराओं के मिलन से उत्पन्न हुआ था। भारतीय संस्कृति के विकास में केवल 'समन्वय' को ही देखने वालो की यह शुभ कामना आदरणीय है कि विरोधी पर बल देने से 'वर्तमान' मे सघर्ष बढेगा किन्तु वैज्ञानिक दृष्टि समाज के विकास मे 'सघर्ष' और 'समन्वय' अथवा 'थीसिस', 'एण्टी थीसिस' और 'सिन्थैसिस' के सिद्धान्त को भुला नहीं सकती। वस्तुतः वर्तमानकाल मे उक्त वैज्ञानिक दृष्टि के अभाव के कारण ही उत्तर और दक्षिण, आमं और आर्मेतर मे घृणा बढती है। 'सच्ची कहानी' कहने से घुणा बढ़नी नहीं चाहिए, यह भाव जब तक नहीं आयेगा और जब तक धर्म, दर्शन, काव्य आदि का समाज शास्त्रीय दृष्टि से अध्ययन न होगा. तब तक भूतकाल में किसी सम्प्रदाय या कितपय विश्वासों के साथ तादारम्य करके लोग आपस में लड़ते ही रहेगे। इतिहास के विकास में कोई दमनकर्ता और कोई

दिमत बनेगा ही, क्योंकि विकास सर्वदा सघर्षात्मक होता है, 'भारतीय संस्कृति' का नारा लगाने वाले इस तथ्य को दृष्टि से सदा ओझल किये रहते हैं और 'सघर्ष' की यह कथा जितनी तात्रिक सम्प्रदायों के अध्ययन से स्पष्ट होती है, उतनी अन्य सम्प्रदायों के अध्ययन से नहीं होती क्योंकि तात्रिक घारा दिमत वर्गों की, साधना और धर्म के माध्यम से प्रकट होने वाली, विद्रोही वाणी है!

उक्त दृष्टि उपनिषदों के बाद के विकास को समझने के लिए बहुत आवश्यक है क्योंकि उत्तर वैदिककाल में देश के विभिन्न प्रदेशों में कबीलाई प्रभूत्व के स्थान पर. आयों के राज्य स्थापित होते है और महाकाव्य-काल मे यह राज्य-व्यवस्था और भी मजबूत होती है। गणो का विकास होता है जिनमे किसी एक जाति का प्रभुत्व स्थापित होता है और गण अपना 'राजा' भी चुनते है जो 'एकाधिकार' के लिए कस की तरह सचर्ष भी करते दिखायी पडते हैं। यहाँ विवरण का स्थान नही है। सक्षेप मे 'महाभारत' तथा बौद्ध-साहित्य के अध्ययन से इतना स्पष्ट है कि देश मे शक्तिसम्पन्न राज्यो की स्यापना हो जाती है और राजा एकाधिकार अथवा 'केन्द्रीप्रबल शासक' या 'चक्रवर्ती' बनने के लिए सघषं करते हैं। राज्य स्थापना का अर्थ है कि विधि और व्यवस्था का जन्म होता है, कृषि और व्यापार की उन्नति होती है. कबीलाई मुठभेडे और अराजकता समाप्त हो जाती है अत: राज्य-व्यवस्था वैदिक शासन से अधिक प्रगतिशील व्यवस्था है किन्तू कबीला-प्रया मे एक कबीले के भीतर सदस्य को जो समता और स्नेह मिलता है, वह राज्य-व्यवस्था मे सम्भव नही है क्योंकि इस व्यवस्था मे पूरोहित, योद्धा, व्यापारी कृषक, शिल्पी, श्रमिक आदि वर्ग बन जाते हैं और रक्षा का कार्य सर्वाधिक महत्व-पूर्णं हो जाता है अत: शासक का तथा उनके पथप्रदर्शंक विद्वतुवर्गं या ब्राह्मणो या पूरोहितो का आदर होता है।

इस स्थिति में स्वभावत: निम्न वर्गं असतुष्ट रहता है अत: वह उसे व्यक्त करने के उपाय खोजता है। 'धर्म और साधना' ऐसा ही एक उपाय है। किन्तु विकसित होती हुई राज्य-व्यवस्था में, योद्धाओं के पथप्रदर्शक ब्राह्मणों के द्वारा प्रचारित सिद्धान्तों को एक विशेष गौरव और महत्व मिल जाता है। महाभारत तथा अन्य संस्कृत साहित्य अधिकतर इसी वर्गं द्वारा लिखा गया है। अत: महा-भारत में ब्राह्मण-चिंतन ही है किन्तु पुरोहित वर्गं स्पष्ट देखता है कि देश या जनपद में कई जातियों या क्वीलों के लोग रहते हैं, एक जनपद से दूसरे जन्मद में व्यापार चलता है, यातायात होता है। अत: 'एकता' की और मन स्वत:

जाता है, अब चिन्तन कवीलाई मनोवृत्ति मे सीमित नहीं रह सकता । अब आर्येतरो को 'दस्य,' कहकर काम नहीं चल सकता क्योंकि समाज की प्रगति का भार सबसे अधिक वही ढोते है अत: महाभारत मे तथा बाद मे पुराणो और काव्यो मे 'एकता' के तस्वो पर बहुत बल दिया गया है। एकता के लिए स्वीकृति आवश्यक है अतः आर्मेतर विश्वासे को स्वीकार किया गया है। उपनिषदों के ब्रह्मवाद द्वारा सभी ''भेद'' स्वीकृति हो सकते है किन्तु फिर भी 'ब्रह्मवाद' मे विराट देश के विभिन्न देवी-देवताओं और उनकी साधन-पद्धतियों को समेटने की शक्ति नहीं थी। मात्र स्वीकृति अपर्याप्त होती है, जातियो के हृदय जीतने अथवा उनके असतोष को समाप्त करने या भावात्मक एकता के लिए नाना साधनाओ और देवी-देवताओं को शासको की संस्कृति में ताने बाने की तरह बिना बुने हुए, 'एकता' हो नही सकती अत: उत्तर वैदिककाल के अत मे दूरदर्शी और समाज के विकास के अनुकूल चलकर, ब्राह्मणो ने रुद्रशिव और 'विष्णु' की उपासना का प्रचार किया। 'ब्रह्मवाद' के साथ 'अवतारवाद' को भी स्वीकार करके सभी जातियो के देवी-देवताओ को रुद्र, विष्णु, शक्ति आदि आर्य-आर्मेतर देवताओ का आर्योकरण करके, इनके परिवारों में शामिल कर लिया, इस प्रकार सभी जातियों का अलगाव समाप्त करने का यह महानतम प्रयत्न था।

'महाभारत' यद्यपि ईसा पूर्वं चतुथं शताब्दी से ईसा पश्चात् चतुथं शताब्दी के मध्य में लिखा हुआ माना जाता है परन्तु महाभारत में परपराओं का उल्लेख हैं अतः उत्तरवैदिक युग के अन्त से लेकर बौद्ध युग के मध्य की अविध में होने वाली राजनैतिक और सास्कृतिक घटनाओं का पता महाभारत से चल सकता है।

महाभारत 'वेदो का सार' कहलाता है। किन्तु, इस ग्रन्थ मे समग्रत: अवैदिक अश ही अधिक है और अवैदिक तत्वो को स्वीकृति देकर ही 'महाभारत' महान बन सकः है। यहाँ यज्ञयाग की अतिशय प्रशसा है, अर्थात् वैदिकता को मूर्यन्य स्थान दिया गया है किन्तु उसके रक्षक और प्रचारको मे आर्मेतर देवता रुद्रिशव और विष्णु को स्वीकार किया गया है। इनके परिवार के देवताओ के साथ सभी तात्रिक और गृह्य साधनाओ को सम्बद्ध कर दिया है। यही दृष्टि अन्य पुराणों मे है। परिणाभतः यदि तात्रिक सम्प्रदायों का स्वतंत्र रूप से अध्ययन न किया नाम तो ऐसा लगता है कि इस देश मे राजनैतिक सघषं को छोडकर 'वगं स घषं' का अस्तित्व ही नहीं था। जैसे ब्राह्मणों की राजनीति और

समाजनीति का कभी विरोध ही नहीं हुआ। स्मृतियों और तत्रों की तुलना करने पर ही स्पष्ट होता है कि स्मृतियों पर आधारित शासकवर्गे की मनोवृत्ति और उसका विरोध अर्थात् राज्य-व्यवस्था और 'तीव्रवर्गं सघघं' भारतवर्षे के इतिहास में भी उपलब्ध है।

महाभारत मे 'हद्र' के गणो मे सपं, अहिबु 'हन्य और कपाली जैसे नाम मिलते हैं, स्पष्टत: ये विभिन्न अनामं जातियों से लिये गए नाम हैं। 'मृगव्याघ' 'पशुपति' भी इसी तथ्य को पुष्ट करते हैं। 'स्कन्द' के परिवार में काकी, हालिया, मालिनी, वृहता, आर्या, पलाला, वैमिया आदि स्थानीय भगकर देवियों को समेट लिया गया है। इनके रूप विकृत है और ये सब वामाचार-प्रिय है। द्रौणपवं में स्पष्टत: 'हद्र' को राक्षसों का स्वामी कहा गया है। लिंगोपासना, जिसका वेद में उपहास किया गया है, यहाँ प्रशस्ति हुई है।

सौिप्तक पर्वं मे अश्वत्थामा भगकर रुद्र के दर्शन करता है, यहाँ रुद्र का स्तोत्र, ध्यान, अस्त्र आदि का वर्णन शुद्ध तात्रिक पद्धित पर है। कहा गया है कि रुद्र को व्यास और कृष्ण ही समझते थे अर्थात् उपर्युक्त महान दूरदिशता या सास्कृतिक समन्वय द्वारा 'राजनैतिक एकता' के रहस्य को व्यास और कृष्ण ही समझ सकते थे। अनुशासनपर्वं मे कहा गया है कि प्राणियों के शरीर मे न पद्म का चिह्न है, न चक्र का, न वच्च का। सभी प्रजा किंग और भग के चिह्न से युक्त है अत: सम्पूणं प्रजा माहेश्वरी है। महाभारत मे एक ओर 'रुद्र शिव' यज्ञयाग का उपदेश देते है और दूसरी ओर गृह्यसाधनाओं का। रुद्र कृष्ण की प्रशसा करते नहीं थकते और कृष्ण तो रुद्र के ही उपासक थे अत: अद्भुत अत-दृंष्टि द्वारा आर्येतर त त्रिक गृह्य साधनाओं को आदर देकर देश के सास्कृतिक जीवन से 'अलगाव' को समाप्त किया गया है।

रह की तरह 'कृष्ण' भी विवादास्पद है। महाभारत के कृष्ण जननायक है, राजनीति विशारद अत: देश मे 'केन्द्रीय प्रबलसत्ता' की स्थापना के लिए वे भयकर जनसंहार से भी नहीं डरते और प्रथमबार देश में प्रबल-राज्य की स्थापना करते हैं क्योंकि सुव्यवस्था के लिए बलिदान आवश्यक हैं और प्रान्तीयतावादी शासकी की स्वतंत्र सत्ता, देश के हित मे बाधक हैं! शायद इसीलिए कृष्ण को भगवान् बनाकर इस देश ने अपनी कृतज्ञता व्यक्त की है। राजनीति की तरह,

<sup>(</sup>१) अनुशासन पर्व-१४-१७

वैदिक देवताओं और यज्ञ के स्थान पर कृष्ण ने अवैदिक 'भक्ति' और 'पूजा' की प्रया, जो श्वेताश्वतर उपनिषद मे दिखायी पडती है, प्रचलित की । इसी प्रकार गीता मे यज्ञवाद के स्थान पर उन्होंने 'कर्मवाद' का प्रचार किया जो बौद्धों के निवृत्तिमूलक दश्नेंन के विरुद्ध अपनी 'सिक्रयता' के कारण जनता को अधिक रुचा किन्तु उसके साथ ही 'ब्राह्मणवादी व्यवस्था' या 'वणंवाद' को भी स्वीकार करना पड़ा।

कृष्ण के इस 'समन्वयवाद', जिसमे वणंवाद भी शामिल था, को लेकर सात्वतों ने पाचरात्र सहिता लिखी जिसे हम 'वैष्णव तत्र' कहते हैं । इन वैष्णवागमो पर इस पुस्तक मे एक स्वतत्र अध्याय है, इससे स्पष्ट होगा कि पाचरात्र मत मूलत: तात्रिकमत है। उसके तत्ववाद और शैव-शाक्तो के तत्ववाद में कोई अतर नहीं है, अतर केवल साधना को लेकर है। पाचरात्र दक्षिणमार्गी और वणंवादी है किन्तु शैव-शाक्त वाममार्गी भी है। इस भागवत मत को महाभारत युग मे पूणं स्वीकृति नहीं मिल पाई थी। स्वय कृष्ण को भीष्म और पाडव ही भगवान् मानते थे, अन्य नहीं। कृष्ण का विरोधी जरा सघशैव था। स्वम 'विष्णु' १२ बादित्यो मे से एक थे और ३३ देवताओं के अतिरिक्त उपदेवताओं में भी उनका उल्लेख होता था किन्तु 'महाभारत' मे 'विष्णु' 'छद्र' के समकक्ष प्रतीत होते हैं अत: 'विष्णु' को गौरव एकदम नहीं मिला, समाज की स्थिति के साय देवता की स्थिति सम्बद्ध रही है।

महाभारत में शाक्त-परपरा को भी पूणंतः स्वीकार किया गया है। वनपवं में भानुमती, रागा, सिनीवाली, अविषमती, हिवष्मती, महिष्मती, महामती और कुहू को भी देवी माना गया है। स्कल्द के परिवार में 'मातृकाओ' का उल्लेख हो चुका है। इन स्थानीय देवियो का 'आयं देवियो'—ब्राह्मी, माहेश्वरी आदि से कम गौरव दिया गया है। जब स्कन्द से मातृकाओ ने आयं देवियो की ही प्रतिष्ठा मांगी तो कहा गया कि अन्य जातियों के देवताओं को आयं देवताओं जैसा गौरव नहीं दिया जा सकता । यह सम्भव है कि महाभारत में देवीपूजा के सूचक विस्तृत स्थल परवर्ती हो किन्तु देवी पूजा की स्वीकृति महाभारत की मूलदृष्टि के विरुद्ध नहीं है। अन्य पुराणों में भी यही दृष्टि मिलती है! इसके सिवा 'भीष्मपवं' में जहाँ अर्जुन देवी की स्तृति करते हैं, वहाँ बहुत से परवर्ती नाम नहीं मिलते। उदाहरण के लिए सात देवियों में 'वाराही' और 'लिलना' के नाम नहीं हैं। नवदुर्गा के भी सभी नाम यहाँ नहीं हैं।

शाक्त-सम्प्रदाय के सभी विशेषज्ञ इस मत को मानते हैं कि स्थानीय देवियों को एक ही शक्ति के अश के रूप में स्वीकार कर लिया गया है।

इस प्रकार महाभारत सास्कृतिक एकता और राजनैतिक एकता के लिए तात्रिक या आर्येतर साधनाओं को स्वीकार करना है किन्तु यह स्मरणीय है कि महाभारत में शैव-शाक्त तत्वज्ञान बहुत प्रारम्भिक अवस्था में है। 'क्द्र' की 'ब्रह्मवादी' व्याख्या अधिक की गई है जब कि 'पाशुपतमत' द्वैतवादी कहलाता है। 'पाशु-पतमत' पर महाभारत से अधिक प्रकाश नहीं पडता परन्तु इतना स्पष्ट है कि यह आर्येतर मत था। गातिपवं से कहा गया है कि पाशुपतमत वर्णाश्रमधर्म के विपरीत है किन्तु कुछ अनुकूल भी है।

अतः मेरा अनुमान यह है कि शैव-शाक्त तत्वज्ञान महाभारत के बाद ही 'आगमो' में विकस्तित हुआ है, इसके पूर्व साधनाओं और विश्वासों के रूप में तात्रिक धारा प्रचलित थी। तत्वज्ञान सवंप्रथम वैष्णव आगमों में मिलता है क्यों कि कालक्रम की दृष्टि से पाचरात्रसहिताएँ, आगम साहित्य में प्राचीनजम है और पाचरात्रसहिताएँ पुराणों के साथ ही वैष्णव साधकों द्वारा लिखी गई है। इन सहिताओं, शैव-शाक्त-आगमों और वौद्धतत्रों में 'साधना' की दृष्टि से अधिक सादृश्य मिलता है। बौद्धतत्वज्ञान कुछ भिन्न होना जाता है और पाचरात्र-साधना में दक्षिणपथी तत्व अधिक हैं परन्तु फिर भी इनमें इतना अधिक सादृश्य है कि 'तात्रिकथारा' शब्द का प्रयोग किया जा सकता है।

महाभारत के बाद इस साहित्य का विभिन्न सम्प्रदायों द्वारा बहुत अधिक प्रचार होता है। पुराण भी विभिन्न सम्प्रदायों द्वारा लिखे गए हैं, इनमे ब्राह्म, शैव, वैष्णव तथा भागवत सम्प्रदाय उल्लेखनीय है अर्थात् वैदिकयज्ञयाग को मानते हुए भी इनमे आर्थेतर तत्वों को स्वीकार कर, 'समन्वय' की प्रवृत्तिअधिक है।

पुराण 'भावात्मक एकता' के लिए, 'द्विघार' नीति अपनाते हैं । जिस सम्प्रदाय में जो पुराण लिखा गया है, वह अपने मत को सबसे ऊपर रखता है और साथ ही अन्य मतो को भी, निम्न स्थान देकर ही सही, परन्तु स्वीकार अवश्य करता है। इस नीति से अपने मत की श्रेष्ठता भी सुरक्षित हो जाती है और अविरोध की भी स्थापना हो जाती है। अत: महाभारत और पुराणो द्वारा, 'आयं संस्कृति' की श्रेष्ठता और प्रभुत्व भी स्थापन हो जाता है और दूमरी ओर नाना

<sup>(</sup>१) शातिपवं-अध्याय २८४-१८६, गीता प्रेस

मतो मे उत्पन्न 'अन्याव' भी समाप्त हो जाता है। मुसलमानो के पूर्व तक आयों की यह नीति ही, सास्कृतिक एकता और 'सहअस्तित्व' के लिए उत्तरदायी है। आयं समाजी विद्वान पुराणों के इस महान और दूरदर्शी नीति का महत्व समझ नहीं पाए। वस्तुत: भारतीय एकता के सबसे बड़े प्रचारक पुराण है।

जब हिन्दी के आलोचक कहते है कि तुलसीदास ने शैव-वैष्णव एकता स्थापित की, तब इन आलोचको पर दया उत्पन्न होती है क्योंकि तुलसीदास उक्त 'अतर्भुक्ति-वादी' परपरा मे अपना केवल योगदान करने वाले किव है। एकता का प्रचार पुराना है। सभी वैष्णव-पुराण शैव और ब्राह्म पुराणो का सम्मान करते है, इसी प्रकार शैव और ब्राह्म पुराण वैष्णव पुराणो को आदर देते हैं, यद्यपि इन सबमे अपने देवता को ही श्रेष्ठ बताया गया है। इसी प्रकार तुलसी पुराणो के पगिचह्नों पर चलते हुए, विष्णु को सर्वाधिक महत्व देते हुए, शिव, दुर्गा, गणेशादि को सम्मान देते हैं। इसी 'नीति' के कारण इस देश मे धार्मिक युद्ध उग्र रूप धारण नहीं कर सके।

पुराणों का समय, विंटरिनत्स के अनुसार, बौद्धयुग से लेकर सप्तम शताब्दी की मध्याविष्ठ है। इसी बीच महाभारत, रामायण, धर्मसूत्र, स्मृतियो आदि का निर्माण हुआ। इसी अविष्ठ में प्रबल केन्द्रीय राज्य सत्ता को दृढता प्राप्त हुई अतः इस युग में 'सघष' और 'समन्वय' के लिए घोर प्रयत्न किया जाता है।

उक्त पुराण-युग के बाद तात्रिक-धारा प्रबल हो उठती है। फर्कुअर ने ६०० ई० के बाद के बुग को 'शाक्तयुग' की सज्ञा दी है अर्थात् छठी शताब्दी के बाद निम्न जनता का असतोष तीव रूप मे, तत्रो के माध्यम से, व्यक्त होता है। भारतीय समाज मे 'वणंव्यवस्था' का प्रतिक्रियावादी रूप इस युग मे अत्यन्त स्पष्ट हो जाता है, यद्यपि बौद्धगुग मे ही 'वणंवाद' के विरुद्ध सघषं प्रारम्भ हो जाता है। 'वणंवाद' और जातिवाद बौद्धयुग के पूर्व ही 'जन्म' पर आधारित हो जाता है अत: निम्न जातियों को, समाज मे अपना पेशा बदलने तथा विद्या प्राप्त करने के अधिकार से विचित कर दिया जाता है। प्राय: यह कहा जाता है कि हिन्दू जाति-प्रया पेशों पर आधारित है। शिल्पियों के सम्बध में यह सत्य है किन्तु कृषि और व्यापार में सभी जातियाँ भाग लेती थी किन्तु जन्म से जातिवाद के कारण समाज में ऊँच नीच की भावना समाप्त नहीं हो पाती थी—Different castes that are otherwise set apart often engage in the same type

of work, but some economic tunctions, such as agriculture and trading, both highly important activities in the Social life, seem to be open to the members of all caste groups.<sup>1</sup>

जब ब्राह्मण. क्षत्रिय भी शुद्रो की तरह कृषि और व्यापार मे भाग लेते हैं, तब उच्च जातियो की श्रेष्ठता केवल जन्म के आधार पर ही सुरक्षित रह सकती थी। किन्तु जन्म से जातिवाद के कारण निम्न जातियों में असंतोष बढता था क्यों कि भोजन, विवाह, आदि की दृष्टि से निम्न जातियाँ वहिष्कृत थी अत भारतीय समाज का सबसे बडा अतिवरोध यही जातिवाद था। पूराणी द्वारा किया गया एकता का प्रयत्न पर्याप्त नहीं प्रमाणित हो रहा था अतः छठी शताब्दी के बाद तंत्र-आगम साहित्य द्वारा उक्त प्रमुख अर्तीवरोध के विरुद्ध संघर्ष होता है। पुराण उदार और दूरदर्शी ब्राह्मणो द्वारा लिखे गए है किन्तू ब्राह्मण बढते हुए अतिवरोध को देखकर केवल कुछ सुविघाएं दे सकता था परन्तु निम्न जातियो को समानता नही दे सकता था अत: तात्रिको ने इस 'सूविघावाद' के विरुद्ध क्रान्तिकारी पथ अपनाया और सभी जातियों की समता की घोषणा की। यह घोषणा साधनाओं के माध्यम से प्रकट हुई है अत: तत्रों में निम्न जातियों को ही अधिक पवित्र माना . गया है, चडालिनी, डोमिनी आदि की महिमा का यही कारण है। यद्यपि पुराणों ने तात्रिको की उपासना को स्वीकार कर लिया है परन्तू उसे वैदिक यज्ञयाग के बराबर महत्व मिल नहीं सकता था अत: स्वतंत्र रूप से इन साधनाओं का प्रचार आवश्यक था। तात्रिको मे जातिवादी प्रवृति हो नही, ब्राह्मणो द्वारा प्रचारित प्रत्येक प्रकार के सिद्धातों के विरुद्ध तीन घुणा मिलती है अत: प्रतिनिया की झौक में, तात्रिक, ब्राह्मणवाद के विरुद्ध सर्वथा विपरीत मार्ग ग्रहण करते है, यही 'वाममार्ग' है। "तुम जो कर रहे हो, उसके हम विपरीत करेगे"—यह प्रवृत्ति तत्रो की विशेषता है, इससे तात्रिकों में असामाजिक घोर कृत्यों का भी विधान हुआ किन्तु इन सबको स्वीकार करने और 'वाम व्यवहार' के प्रचार का उद्देश ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह ही था जो साधनाओं में चरम सीमा पर पहुँचकर अत्यघिक 'रहस्यवादी' और भ्रष्ट रूप भी घारण कर लेता हैं।

दक्षिणपंथी ( Rightist ) ब्राह्मणों के विरुद्ध वाममार्गी ( Leftist ) प्रतिविया बडी कठोर दिखायी पडती है। समाज के विकास पर ध्यान <sup>क</sup> रखने पर

<sup>(1)</sup> Society ··· R M Maciver, London, 1959, Page 357

वाममार्गी साधनाएँ भ्रष्ट दिखायी पडती है किन्तु उनका आग्रह जातिवाद के विरोध पर रहा है, यह तथ्य सम्मुख आते ही हम उनका सामाजिक योगदान समझ सकते है।

इसके सिवाय तात्रिकधाराओं की वाममार्गी साधना विभिन्न रूपों में दक्षिणपंथी ब्राह्मणवादी सम्प्रदायो को भी प्रभावित करती है। तात्रिको मे वैष्णव तात्रिक बाह्मण-परपरा के अधिक निकट प्रतीत होते है। वैष्णवागमो मे केवल ब्राह्मणो को ही दीक्षा देने का विधान है किन्तु 'भिक्त' का अधिकार जातियो को दिया गया है। यही कारण है कि यामुनाचार्य ने पाचरात्र आगमो को स्वीकार किया था। शैव और शाक्त तत्रों में दक्षिणपथ और वामपथ दो मार्ग है। दक्षिणपथी ब्राह्मणवाद के निकट है किन्तु वाममार्गी घोर क्रान्तिकारी है। वाममार्ग के बढते हुए प्रभाव को परवर्ती पुराणो मे प्रकारान्तर से स्वीकार कर लिया गया है। विशेष रूप से श्रीमदुभागवत, ब्रह्मवैवत्तंपुराण आदि में 'क्रूष्ण' के साथ 'गोपी-रित-विहार' का समुचा 'पैटनें' तात्रिक है। वाममागं का मर्म 'रागसाधना' है. अर्थात राग के माध्यम से परमतत्व की प्राप्ति होनी चाहिए जब कि षड्दर्शनो मे सर्वत्र 'रागदमन' का उपदेश दिया गया है। वाममार्गीयोग पतजिल के योग-शास्त्र से भिन्न है, क्योंकि तात्रिक योग 'नाडी योग' अथवा 'चक्र-योग' है जब कि 'योगशास्त्र' मे 'चक्रसाधना' का कही उल्लेख नही मिलता अत: छटी शताब्दी के बाद 'चक्रसाधना', 'रागसाधना', मत्रसाधना आदि का विकास ब्राह्मणवादी सम्प्रदायों के समानान्तर होता है।

इनमे तात्रिकयोग अर्थात् चक्रसाधना तात्रिक बौद्धो मे 'यथावत्' स्वीकृत हुई है। देवताओ की मूर्ति, कवच, वस्त्र, वाहन, अस्त्र-शस्त्र आदि का ध्यान और 'युगनद्ध' शक्ति-शक्तिमान् की आराधना सभी तात्रिक सम्प्रदायो मे समान है। शक्ति-शक्तिमान् की एकता, उनके रमण-विलास, आदि का ध्यान वैष्णव परपराओ मे, प्रकारान्तर से स्वीकृत हुआ और 'राधा' की कल्पना करके, साधको ने 'राधा-कृष्ण' के विलास का ध्यान प्रारम्भ किया फलतः सम्पूर्ण कृष्ण सम्प्रदाय का साहित्य तात्रिक शक्ति-शक्तिमान् सिद्धान्त का ही विशिष्ट विकसित रूप है। मध्यकालीन वैष्णवो द्वारा उक्त तात्रिक सिद्धान्त की स्वीकृति मे बाधा इसलिए नहीं पड़ी कि स्वय पाचरात्रआगमो मे शक्ति-शक्तिमान् का सिद्धान्त स्वीकृत था। केवल आवश्यक 'मधुरता' का वहाँ अभाव था, उसे वाममार्गी शाक्त-शैव मतो से ग्रहण कर लिया गया है।

प्रस्तुत पुस्तक में उक्त बिन्दु को स्पष्ट करने के लिए तात्रिक बौद्धमत तथा शैव-शाक्त मतो में प्रचलित 'वामसाघना' का विस्तृत विवरण दिया गया है। पाठक इससे राधा-कृष्ण सम्प्रदायों में प्रचलित 'रागलीला' और 'अनुरागलीला' में अद्भुत सादृश्य देख सकते है।

किन्तु सन्तकवियो, कबीर, दादू, नानक आदि के सम्प्रदायों मे यह उक्त 'रागलीला' स्वीकृत नहीं हुई। इनमे तात्रिक चक्र-साधना या तात्रिक योग ही स्वीकृत हुआ है। हम कह चुके है कि 'चक्रसाघना' तात्रिक बौद्धो मे भी यथावत् स्वीकृत है अत: बौद्ध सिद्धो और नाय सिद्धों के माध्यम से यह 'चकसाधना' सिद्ध-किवयों की रचनाओं मे अभिव्यक्त हुई है। चूँकि बौद्धतात्रिको और शैव-तात्रिको की 'चकसाधना' मे 'लतासाधना' प्रचलित थी और वह भ्रष्टाचार की सीमा का स्पर्शं कर चुकी थी अतः गोरखपथियो ने 'रागसाधना' को निकाल फेका और 'रागदमन' के आधार पर 'चक्रसाधना' स्वीकार की, यही दुष्टि सत-कवियो मे मिलती है फिर भी बौद्धतात्रिको की चक्र-साधना, शब्दसाधना, घ्यानप्रक्रिया तथा प्रतीक आदि संत-काव्य मे स्वीकार किये गए हैं। सतकाव्य की कथन-पद्धित पर भी बौद्धतात्रिकों का प्रभाव है। प्रतीकात्मक पद्धति, विपरीत कथन पद्धति का तात्रिक रूप सत-काव्य मे यथावत् सुरक्षित मिलता है। लोकभाषा मे, लोकछन्दो मे कहने की प्रवृत्ति सतो ने सिद्धो और नायों से ही ग्रहण की थी। इसके सिवाय अनलकृत अनगढ भाषा का प्रयोग भी तात्रिक परपरा मे प्रचलित था जो सस्कृत काव्य के समानान्तर एक विशिष्ट लोककाव्य के आधार पर विकसित हो रहा था. यह विकास सत-काव्य मे आकर पूर्ण हो जाता है।

सतो की सामाजिक दृष्टि शुद्ध तात्रिक है। जिस प्रकार तात्रिको ने ब्राह्मण-वादी, जातिप्रथा, वर्णवाद, वैदिकता, ऊँच-नीच, छुआछूत, स्थूल नैतिकता, स्मृतियो के आधार पर कर्म-वितरण आदि का घोर विरोध किया है, उसी प्रकार सतकवियो ने इन प्रवृत्तियो का विरोध किया है। कबीर, तुलसी और सूर की तरह निम्न जातियो को केवल सुविधाएँ नहीं देते, पूर्ण साम्य और सम्मिलन का उपदेश करते है अत: सत-काव्य और सत-साधना तात्रिक-साधना का ही ऋणी है।

सतकवियों के विपरीत कृष्णसम्प्रदाय और रामसम्प्रदाय के भक्तकि तत्रों की 'रागसाधना' को स्वीकार करके भी, समाज के प्रति विद्रोही दृष्टि नहीं अपनाते। छुठी शताब्दी के पश्चात् भक्ति और योग आन्दोलनों के रूप में निम्न जनता का जो असतोष व्यक्त हो रहा था, तथा मुसलमानो के शासन के कारण जो हिन्दुओं के शिविर में 'समता' की ओर समाज उन्मुख हो रहा था, उसके कारण भक्त आचार्यों—रामानुज, रामानन्द, चैतन्य, वल्लभाचार्यं आदि ने ''जाति-पाँति पूछें ना कोई, हिर को भजे जो हिर को होई'', का सिद्धान्त स्वीकार करके भी व्याव-हारिक सामान्य जीवन में निम्न जनता के साथ 'एकता' को प्रोत्साहन नहीं दिया था। भक्तों की यह प्रवृत्ति कबीर, नानक, दादू आदि के सम्प्रदायों में पसन्द नहीं की जाती क्योंकि सत पूर्ण एकता चाहते थे जिसके लिए स्मार्त्ववैष्णव कभी प्रस्तुत नहीं हो सकते थे। भक्तकिव, तुलसी, सूर आदि कर्मकाण्डी मीमासकों की तुलना में बहुत अधिक 'समतावादी' थे किन्तु सतकिवयों की तुलना में वे केवल 'सुविधावादी' ही प्रतीत होते हैं। मुसलमानों की 'समता' का उदाहरण सम्मुख रहने पर यह स्पष्टतः प्रमाणित हो जाता है कि इतिहास सतकिवयों की विचारधारा के साथ था अर्थात् तान्त्रिकों ने 'समतावाद' का जो नारा लगाया था, वह इतिहास की गति में अधिक अनुरूप था। आज समाजवादी युग में तान्त्रिकों का 'सामाजिक समतावाद' अत्यधिक प्रेरणाप्रद प्रतीत होता है।

प्रस्तुत पुस्तक मे वर्णित तात्रिक बौद्धमत, शाक्तमत, पाचरात्रमत तथा करमीरी शैवमत के अनुश्चीलन से मध्यकालीन हिन्दी काव्य का मर्मोद्धाटन होगा, ऐसी आशा है। साथ ही भारतीय काव्य के विकास के साथ भारतीय समाज के विकास के 'सघर्षात्मक' और 'समन्वयात्मक' रूप की ओर ध्यान आर्कीषत होगा, ऐसा विश्वास है। यदि प्रस्तुत पुस्तक मे वर्णित सम्प्रदायों को, सही परिप्रेच्य मे परखा जायेगा तो भारतीय काव्य - साधना और समाज पर अब तक अनुपलध प्रकाश पढ़ेगा, लेखक इसी विश्वास के साथ इस पुस्तक को प्रकाशित कर रहा है।

१ परिशिष्ट मे 'जैनतात्रिक मत' पर भी प्रकाश डाला गया है।

## तांत्रिक-बौद्धमत

सर्वेचिन्ता परित्यज्य-दिनमेकं परीचयेत्।
यदि न स्यात् प्रत्ययस्तत्र, तदामेतन्मृषा वचा।
—सेकोहेश्य टीका-नारोपा

सारी चिन्ताएँ छोडकर, केवल एक दिन तंत्रसाधना का श्रम्यास करो, यदि विश्वास न हो तो •(समफना) मेरे ये वचन मिथ्या है!

## तांत्रिक बौद्धमत

बौद्धधर्म मे तात्रिक तत्त्वों के विकास के दो कारण दिखायी पड़ते है; प्रथम—कठोर बौद्ध साधना के प्रति सहज जीवन की प्रतिक्रिया। द्वितीय— अलौकिक शक्तियों की प्राप्त और प्रदर्शन का मोह। इनमें प्रथम प्रवृत्ति सिद्धान्त और साधना की व्यावहारिकता से सम्बद्ध थी जब कि द्वितीय प्रवृत्ति धर्म के प्रचार और प्रभाववृद्धि से सम्बद्ध थी।

कभी वैदिक यज्ञों को लौकिक, अलौकिक शिक्तयों की प्राप्ति का उपाय समझा जाता था। उपनिषद् युग में सन्यास-धमं द्वारा अलौकिक शिक्त प्राप्त सम्भव मान ली गई थी। यज्ञ के स्थान पर तपस्या द्वारा ही सभी असम्भव सम्भव कार्यं किये जाने लगे। सृष्टि में प्रत्येक कार्यं तप द्वारा सम्भव है, ऐसा विश्वास अब तक प्रचलित हैं। तप एव योग के सम्प्रदाय जो वैदिक-यज्ञवाद के समानान्तर विकसित हो रहे थे, उपनिषद्-युग में प्रकाश में आये। 'शिव' ऐसे ही तपस्वी एव योगी थे, जिनकी साधना के कारण ही यह सृष्टि चल रही है। तप तथा योग द्वारा ही सत्य की खोज हो सकती है, कर्मकाण्ड, शास्त्रानुशीलन आदि क्रियाएँ केवल सहायक

A. L. Basham London 1953

<sup>1.</sup> Infact, the magic potency, formerly ascribed to the Sacrifice, now began to be attributed to asceticism. In the succeeding age the idea that the universe was founded and maintained through Sacrifice sipped into the background, in its place it was widely believed that the universe depended on the penances by the great lord Shiva, meditating for ever in the fastnesses of the Himalayas and on the Continued austerities of his human followers.—The wonder, that was India,

है, ऐसा विश्वास तपस्वियो, योगियो एव रहस्य शोधको में प्रचलित हो गया । बौद्ध-साधको के पूर्व जो अनेक सम्प्रदाय विकसित हो चुके थे, उनमे तप तथा योग की ही बहुलता थी, कर्मकाण्ड को तो बौद्धों के अतिरिक्त अन्य अनेक सम्प्रदाय भी अस्वीकृत कर चुके थे। कर्मकाड के स्थान पर तप और योग का बौद्ध-युग के पूर्व सर्वत्र प्रचार था।

बौद्धधर्म मे भी तप एव योग को स्वीकार किया गया, तुलनात्मक दृष्टि से यद्यपि जैनवर्म से बौद्धधर्म कही कम कष्टपूर्ण साधना को स्वीकार करता था, परन्तु फिर भी बौद्ध-साधना किंठन थी अतः भिक्षु-सधो के निकास के साथ सधो मे गुह्य-समाजो का आतरिक और गुप्त सगठन होने लगा जिनमे निर्वाण प्राप्ति के लिए भोगमय जीवन को स्वीकार किया गया, साथ ही जनता को आकर्षित करने एवम् व्यक्तिगत प्रभाव वृद्धि के लिए लोकोत्तर शक्तियो के प्रदर्शन भी होने लगे।

डॉ० बी० भट्टाचामें ने तो स्वय गौतम बुद्ध को तात्रिक तत्त्वो का समर्थक सिद्ध किया है, उनके अनुसार बुद्ध ने 'इद्धियों' की प्राप्ति को उनित कहा था यद्यपि वह इनके प्रदर्शन पर क्रोधित होते थे। 'तत्त्व-सग्रह' मे शातर क्षित तथा व्याख्याकार कमलशील ने स्पष्टत: बुद्ध को तत्र का प्रवर्शक कहा है । घर्म से अम्युदय तथा कल्याण होता है, ऐसा सभी मानते हैं और इसीलिए मंत्र एव योगादि से प्रज्ञा, आरोम्य, विभुत्व आदि की प्राप्ति कही गई है, जो विषय है।

डॉ॰ भट्टाचार्यं का विचार है कि गौतम बुद्ध एक चतुर सगठन-कर्ता एवं धर्म-प्रचारक थे अतः उन्होने निम्न जनता को आकर्षित करने के लिए लोकोत्तर

१. इद्धियाँ चार हैं—(१) चन्द (२) वीर्यं (३) चित्त (४) विमास । चुल्लवमा (५-८) मे बुद्ध एक चन्दन के प्याले के लिए चमत्कार दिखाने पर भारद्वाज नामक साघक पर क्रोधित होते हैं—'साघन-माला'—(पृष्ठ ६०५) द्वितीय पुस्तक—गायकवाड ओ० सीरीज

२. यतोऽम्युदय निष्पत्तियंतो निःश्रेयसस्य च ।
स धमं उच्यते तादृक् सर्वेरेव विचक्षणः ।
तदुक्तमन्त्र योगादि नियमाद्विधिवत्कृतात् ।
प्रज्ञारोम्प्रविभुत्वादिदृष्टधर्मोऽपि जायते ।—तत्त्वसग्रह पृष्ठ ६०५

शक्तियों की प्राप्ति एवं प्रदर्शन को स्वीकार कर लिया था परन्तु डॉ॰ शिश्मूषण दास गुप्त इस मत को स्वीकार नहीं करते, उनके अनुमार प्रारम्भिक बौद्ध साहित्य में यौन-तत्त्व (Sex-element) तथा अन्य तात्रिक तत्त्व मिन्न जाते हैं परन्तु इनसे यह प्रमाणित नहीं होना कि गौतम बुद्ध एक चालाक और चनुर सगठन-कर्ता के रूप में इन्हें स्वीकार करते थे। र

वस्तुस्थिति यह थी कि योग स्वय एक रहस्यमय माग है। गौतम बुद्ध योगी थे अतः उनके योग का जो विकास आगे शताब्दियों में हुआ उसमें तात्रिक-योग को सहज ही स्थान मिल गया। सैद्धान्तिक दृष्टि से भी गौतम की विचार-पद्धित एक सीमा तक रहस्यमय थी। अनेक प्रश्नों का उत्तर गौनम मौन द्वारा दिया करते थे अतः महायानियों ने उनके मौन से प्रारम्भिक बौद्धमत (हीनयान) के सवंया विपरीत मतो का आविष्कार कर लिया। गौनम बुद्ध के जीवन को दो भागा में विभाजित किया गया। प्रथम—भिक्षु जीवन, जिसमें उनका उपदेष्टा रूप है। द्वितीय—प्रारम्भिक भोगमय जीवन। आगे के तात्रिकों ने किपलबस्तु के भोगमय जीवन की दार्शोनिक व्याख्या करके उसे ही उच्चतम साधनात्मक जीवन रवीकार किया और दूसरे भिक्षु जीवन को बाह्य तथा निम्नकोटि की जनता के लिए आदर्श माना। इस प्रकार चाहे स्वम गोतम बुद्ध ने जान बुझकर अलौकिक शिक्तिश और सिद्धियों की प्राप्ति का विरोध किया हो परन्तु उनके जीवन, विचार-पद्धित तथा साधना में अनेक रहस्यमय तत्त्व थे जिन्हे अध्यार बनाकार लोकोत्तरवादियों ने तात्रिक-योग का विकास किया।

## हीनयान-मत का रूपान्तरण

महायानमत के तात्रिक-बौद्ध मत (वष्त्रयान, सहजयान) में रूपान्तरण को समझाने के लिए यह आवश्यक है कि सक्षेप में हीनयानमत एवं महायानमत का सम्बद्ध स्पष्ट कर लिया जाय। इस सम्बद्ध को स्पष्ट करने के लिए बौद्ध-धर्म के प्रारम्भिक विकास को तीन सोपानों में विभाजित किया जा सकता है। 3

<sup>1</sup> An introduction to Budhist Esoterism-Page 26 27

<sup>2</sup> Obscure Religious cults—S. B as Gupta—Calcutta University (introduction).

<sup>3</sup> Mahayan Buddhism and its relaton to Hinayana, N Dutta—London 1930

- १. शुद्ध हीनयानमत-४५० ई० पूर्व से-३५० ई० पूर्व तक
- २. मिश्रित हीनयानमत--३५० ई० पूर्व से--१०० ई० पूर्व तक
- महायानमत का प्रारम्भ—१०० ई० पूर्व से—३०० ईसा के प्रवात तक

प्रथम युग मे बौद्धमत केवल नगरो तक ही सीमित था। भिक्षुओं के अतिरिक्त सामान्य जनता सघ से अलग थी, वह बौद्धधमें की सहायता कर सकती थी किन्तु उसकी सहायता प्राप्त नहीं कर सकती थी। 'प्रज्ञापारिमता', जो कि महायानधमें तथा तात्रिक बौद्धमत की आधार थी, अभी अस्तित्व मे नहीं आयी थी। जीवन का उद्देश्य केवल अर्हत् होना था, बुद्धत्व प्राप्त करना भिक्षओं का उद्देश्य न था। अनात्मवाद, दु:खवाद, क्षणिकवाद तथा इच्छा का नाश ये मूल सिद्धान्त थे। चार आयंसत्यों का प्रचार था। निर्वाण से क्लेश का नाश होता है, विश्राम एव चित्त की शाति प्राप्त होती है, ऐसा विश्वास था।

मिश्रित हीनयान मत—(३५०ई० पूर्व—१००ई० पूर्व) गौतम बुद्ध के १०० वर्ष पश्चात् वैशाली में बुद्ध सघ की दूसरी सभा हुई। इसमें भिक्षुओं का एक दल (सम्भवतः महासाधिक) प्राचीनतावादी भिक्षुओं से अलुग हो गया। महासाधिक सघ-नियमों को सरल और सुविधाजनक बनाना चाहते थे तथा सेद्धान्तिक दृष्टि से भी ये मतभेद रखते थे। अबतक अभिधर्म, अवदान तथा जातक साहित्य का परपरावादी (थेरावादी) भिक्षुसधों के क्रोड में जन्म हो चुका था। बुद्ध के अनेक जन्मों और त्यागपूर्ण कयाओं का प्रचार हो रहा था। पारिमताओं का भी विकास हो रहा था। पारिमिताएँ १० है—दान, शील, प्रण, वीयँ, क्षान्ति सत्य, अधिष्ठान, मैत्री, उपेक्षा तथा निखम्मा (सन्यास लेना) प्रारम्भ में पारिमताएँ ६ थी परन्तु स्वम थेरावादियों ने सत्य, अधिष्ठान, मित्रता एव निखम्मा जोड दी। आगे चल कर महायानमत में इस १० पारिमताओं की महिमा बहुत अधिक बढ गई।

थेरावादि की ही एक शाखा 'सर्वास्तिवादी' कहलायी। सर्वास्तिवादी एव महासाधिक (जो सर्वास्तिवादियो से भी अधिक उदारतावादी थे) पारिमताओ पर अधिक बल देते थे। यह स्मरणीय है कि उत्तरी भारत मे सर्वास्तिवादियो का ही प्रभाव अधिक था, मथुरा तथा कश्मीर इनके प्रभाव-केन्द्र थे। कामरूप, मालवा तथा तुषार कद तक इनका प्रभाव फैल रहा था। थेरावादियो का प्रभाव मगघ तया उज्जैन तक ही सीमित रहा।

महासाधिको का केन्द्र यद्यपि वैशाली मे था, परन्तु इस का प्रचार उत्तर व दक्षिण मे भी हुआ था। सबसे प्रसिद्ध महासाधिक केन्द्र 'धान्यकटक' था। गट्टर जिले में कष्णा नदी पर यह स्थान बाद में महायानमत का मूख्य केन्द्र रहा और तात्रिक धर्म के प्रचार का मुख्य स्रोत बना । महासाधिको की एक शाखा लोकोत्तर बद्ध मे विश्यास करती थी और अहंत पद-प्राप्ति के स्थान पर 'बुद्धत्व' प्राप्ति को उच्चतर उद्देश्य मानती थी। बद्धत्व-प्राप्ति को वह प्रेरणा भी सम्भवत: सर्वास्ति-वादियों से प्राप्त हुई थी वयोकि थेरावादी एवं सर्वास्तिवादी दोनो सम्प्रदाय बुद्ध के लोकोत्तर गुणो पर इतना अधिक बल देते थे कि महासाधिको ने बुद्ध को लोकोत्तर बद्ध के रूप मे स्वीकार किया। बद्ध साधारण मनुष्य न हो कर अलौकिक शक्ति के रूपमे स्वीकृत हो गए । सर्वास्तिवादियो ने काया-सिद्धान्त की भी चर्चा की है. जिसका महायान एव तात्रिकमत मे महान आदर है। सर्वास्तिवादी रूप-काया एवं वर्म-काया को मानते थे परन्तु इनके अर्थ महायानी अर्थो से भिन्न है। 'शून्य' शब्द का प्रयोग भी सर्वप्रथम सर्वास्तिवादियो ने ही किया है। परन्तु सिद्धान्तत: सर्वास्ति-वादी बाह्यपदार्थों की सत्ता पर विश्वास करते थे और इस पर अधिक बल देने के कारण महायान मतावलिम्बयो ने प्रनिक्रियावश सारे बाह्य पदार्थों को शुन्य घोषित किया । बाह्य पदार्थों के अतिरिक्त आतिरिक पदार्थों को भी 'शून्य' घोषित किया , महायानमत मे ब्राह्मण-भिक्षुओं ने उपनिषदों के अध्ययन के फलस्वरूप 'सत्ता' एव आत्मा को अवाङ्गमनसगोचर सिद्ध किया और बाह्यपदार्थों की सत्ता प्रमाणित नही होती. यह स्पष्ट स्वीकार किया अत: उन्होने 'शुन्य' शब्द का व्यव-हार करना प्रारम्भ किया।

थेरावादियो एव सर्वास्तिवादियो द्वारा स्वीकृत पंचस्कन्घ, घातु, आयतन, आर्यसत्य आदि को महायानियो ने स्वीकार किया परन्तु उन्हें व्यावहारिक सत्य (सवृत सत्य) माना और पारमायिक सत्य की प्राप्ति के लिए वाह्य साघना को सोपान के रूप मे स्वीकार कर लिया। प्रज्ञापारिमता के विकृति मे सर्वास्तिवाद ने ही अधिक कार्यं किया था। उडीसा मे इनका केन्द्र था, यही से महायान ने

१ इष्टव्य—Mahavan Buddhism and its relation 49 Hinayana—N. Dutt

प्रेरणा ली, प्रज्ञापारिमता को स्वीकार कर दक्षिण मे इन्होने महायानमत का विकास किया । नागर्जुन (द्वितीय शाताब्दी के लगभग) ने भी धान्यकटक मे साधना की थी, जो तत्र का सर्व-प्रथम आचार्य माना जाता है । अत यह कहा जा सकना है कि बौद्ध तात्रिक मत का प्रारम्भिक केन्द्र दक्षिण-प्रदेश ही था ।

महायानमत में सर्वास्तिवादियों के सिद्धान्त एवं शब्दावली के भिन्न अर्थं ग्रहण कियं गए। रूपकाया, निर्माणकाया तथा सभोगकाया ये सावृतिक (व्यावहारिक) कायाओं के नाम है। धर्मकाया ही पारमार्थिक काया है। 'धर्मकाया' ही उपयुंक्त तीनों का आधार है। बुद्ध अनेक हैं। प्रत्येक की सभोग काया अलग-अलग होती है। परन्तु सबकी धर्मकाया एक है। धर्मता अज्ञेय तत्त्व है अतः शून्य है, उसे वाणी द्वारा कहा नहीं जा सकता। बुद्ध इसी धर्मता का प्रतिबिम्ब है। शाक्यमुनि ही बुद्ध थे—उनके अनेक नाम है—स्वयभू, नायक, वृषभ, विष्णु, ईश्वर, प्रवान, कपिल, सोम, भास्कर, राम, व्यास, शून्यना, तयता, भूतकोटि, निर्वाण, सर्वेज आदि। बुद्ध न दुश्य है न अदृश्य है, वह 'मनोरमधर्मकाया' है। वि

सर्वास्तिवादियो द्वारा प्रयुक्त शब्दो काया, शून्य आदि शब्दो का अर्थं जिस प्रकार महायान ने बदला, उसी प्रकार 'निर्वाण' का अर्थं भी परिवर्तित होने लगा। महायानमत के अनुसार 'निर्वाण' का अर्थं हीनयानी 'उच्छेद' लेते हैं, परन्तु महायान उच्छेदवादी नहीं है, वे 'निर्वाण' का वर्णन भी 'अज्ञेय-स्थिति' के रूप मे करते हैं। यही शून्यावस्था है। जिस 'आत्मा' का खडन महायानी करते है, उसका अर्थं है 'चेतना की क्षिण्यक स्थिति' (Transitory Consciousness)। इसका नाश (उच्छेद) आवश्यक है। तभी निर्वाण प्राप्त हो सकता है। चूँकि बौद्धो के समय 'आत्मा' का अर्थं उपनिषदों के प्रभाव के कारण इतना अधिक सामान्य हो गया था कि उसका खडन आवश्यक था, परन्तु

<sup>(</sup>१) नागार्जुंन 'धर्मकाया' का वर्णंन अज्ञेयवादी के समान करते है, निषेधवादी की तरह नहीं, वह पदार्थों के अस्तित्व का निषेध करके अज्ञेय सत्ता की ओर सकेत करते हैं, वष्ट्रयानियों ने आगे चलकर स्पष्टतः 'सत्ता' को स्वीकार किया—

It is by denial of the existence of unreal things, including the so called. Tathagata, that he (Nagarjun) points out towards the reality-the real Tathagata—the Dharm Kaya.

इस खडन के द्वारा महायानी चेतना के उच्छेद मे विश्वास नहीं करते, केवल चेतना के सम्बंध में सामान्य जनता के भ्रम का निराकरण करते है, इस प्रकार महायानमत द्वारा प्रतिपापित 'निर्वाण' और वेदान्तियों की जीवन्मुक्ति अवस्था एक हो जाती है।

बुद्धत्वप्राप्ति के लिए काया सिद्धान्त एव निर्वाण सिद्धान्त का उपयुंक्त विशेषरूप ३०० ई० पूर्वं से १०० ई० पूर्वं तक विकसित हुआ । 'प्रज्ञापारिमता' को इनका आधार बनाया गया, साधना के क्षेत्र मे पचध्यानी बौद्धे एवं बोधिमत्वो का आविष्कार भी इसी युग मे हुआ । किन्तु महायान के इन सिद्धातो का निश्चित रूप आगे के युग मे प्राप्त होता है।

## तृतीययुग--(१०० ई० पूर्व से ३०० ई० के पश्चात् तक)

महायानमत मे बोधिचित, दशभूमि, बुद्धत्व, त्रिकाया, बोधिसत्व तया धर्म-शून्यता या तथता इन तत्त्वो को आधार माना जाता है।

महायानमतानुसार आवरण दो है, I क्लेषावरण II ज्ञेयावरण । पुद्गल- शून्यता एव धर्म-शून्यता से इनका नाश सम्भव है । हीनयानी केवल क्लेषावरण का ही नाश करते हैं । वे ज्ञेयावरण का नाश नहीं कर सके । अतः वे हीन है । ज्ञेयावरण का नाश प्रज्ञापारिमताओं के ज्ञान से होता है ।  $^9$ 

१ प्रज्ञापारिमता साहित्य विशाल है। इसी पर महायान आघारित है। इनमे असृप्टसहिस्ना प्रज्ञापारिमता प्रारम्भिक है। तत्दश्चात् पर्चीवशितसहिस्ना प्रज्ञापारिमता तथा शतगहिस्ना-प्रज्ञापारिमता का विकास हुआ। किनष्क के के समय बौद्ध-सभा मे सम्भवतः प्रज्ञापारिमता को स्वीकृति मिली, यद्यपि प्रज्ञा-पारिमतासाहित्य की सत्ता ईसा पूर्व प्रथम शताव्दी मे मिलती है। चीनीभाषा मे पर्चीवशित प्रजापारिमता का अनुवाद २८६ ई० मे हुआ।

यद्यपि पारमिताओं में आर्यंसत्य, त्रयरक्रशरण, ५ प्रकार के ध्यांन (Vision) ६ अभिज्ञान एव १६७ दर्शनमार्गों का उल्लेख है परन्तु ये सब बाह्य-साधनाएँ और विश्वास व्यावहारिक सत्य माने जाते हैं। तत्त्वज्ञान की प्राप्ति के लिए ये आवश्यक शर्तें नहीं है। ज्ञाता एवं क्रेय का भेद जबतक रहेगा तब तक तत्त्वज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता अत ज्ञेयआवरण भी नष्ट करना होगा। प्रज्ञा-पारमिता साहित्य का मुख्य सदेश यह है कि हीन यानियों में प्रचिन्त विधि-निषेष (नीति शास्त्र), ध्यान-प्रित्रयाएँ, शास्त्रानुशीलन, आदि सत्ताहीन (Non-existent) हैं, ये आकाश-कृसुम के समान है, बाह्य धार्मिक त्रियाओं तथा

'प्रज्ञापारिमिता' पर आधारित महायानमत मे एक और क्रान्तिकारी परिवर्तन हुआ। महायान मे 'बोधिसत्त्व' का सिद्धात स्वीकार कर लिया गया। आदि बुद्ध से पचध्यानी बुद्ध और पचध्यानी बुद्धों से अनेक बोधिसत्त्वों का जन्म होता है। बोधिसत्त्व केवल अपनी मुक्ति का प्रयन्न नहीं करते, वे सारे जगत को मुक्त करके मुक्त होना चाहते है।

हीनयानमत मे दो यान (सम्प्रदाय) थे। (१) श्रावकयान (२) प्रत्येकयान। श्रावक बुद्ध के उपदेश सुन सकते थे परन्तु उन्हें बिना किसी 'बुद्ध' की सहायता के निर्वाण नहीं मिल सकता था। अतः श्रावक बुद्ध की प्रतीक्षा-काल मे उपदेश देते थे, त्यागमय जीवन व्यतीत करते थे परन्तु अन्य लोगों को मुक्ति-प्राप्ति मे कोई सहायता न दे सकते थे क्योंकि वे स्वमं बुद्ध पर अवलम्बित थे। 'प्रत्येक-बुद्ध-यान' मे प्रत्येक बुद्ध बिना गौतम बुद्ध की सहायता के ही मुक्ति प्राप्त कर सकते थे। परन्तु वे दूसरों को मुक्ति दिलाने में असमर्थं थे। परन्तु महायान ने बोधिसत्त्वों की कल्पना

विश्वासो के अभ्यास के समय यह तथ्य यदि ध्यान में न रखा जाएगा तो तत्त्वज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। प्रज्ञाप्राप्ति ही मुख्य है, वह सर्वदा बाह्य उपायों से प्राप्त होती हो, यह आवश्यक नहीं। हीनयानी आचारों की नश्वरता में विश्वास नहीं करते अतः वे हीन है। महायानी दृश्य एवं द्रष्टा के भ्रम से ऊपर उठते हैं। केवल चित्त शुद्धि के लिए ही आचारों को आवश्यक मानते हैं। बाह्य आचारों से चित्तोत्पादन होता है, चित्त शुद्धि होती है, बोधि प्राप्त नहीं होती। (द्रष्टव्य—पर्चिवश्रति प्रज्ञापारमिता—सम्पादक निल्नाक्षदत्त—भूमिका भाग १६३४-कलकत्ता)।

प्रज्ञापारिमतासाहित्य मे सूत्र, कारिका एव टीका ये तीन भाग हैं। कारिका का लेखक मैत्रेयनाथ था, जिसका समय निर्घारित नहीं है। तारानाथ के अनुसार तुषित स्वर्ण मे असग ने मैत्रेय से प्रज्ञापारिमता सूत्र पढे थे और असग ने उनका मनुष्यों मे प्रचार किया। सिंहभद्र की साक्षी पर निलनाक्षदत्त ने लिखा है कि मैत्रेय ने प्रज्ञापारिमता सूत्रों पर कारिकाएँ लिखी थी, सूत्र उसके भी पूर्व विद्यमान थे। असग, वसुबधु, विमुक्तसेन आदि ने टीकाएँ लिखी। द वी ६ वी शताब्दी (तात्रिक-युग) मे प्रज्ञापारिमता साहित्य का अपरिमित प्रचार हुआ, क्योंकि इसमे तत्वज्ञान मुख्य था, बाह्य आचार-अनुशीलन आदि गौण। पर्चिवशित प्रज्ञापारिमता मे मैत्रेयनाथ की कारिकाओ पर टीका भी है।

की और बताया कि बोधिसत्त्व स्वय मुक्त हो सकते है और दूसरो को भी मुक्त कर मकते हैं। बोधिसत्त्व करणा एव कृपा भाव के कारण सारे जगत की मुक्ति में लवलीत रहते हैं, वे इनने कृपालु है कि जगत का उद्धार किये विना वे स्वय अपनी मुक्ति नहीं चाहते। यह आदर्श महान था। तृतीय शताब्दी (ई० के पश्चात्) तक इस बोधिसत्त्वयान का विकास हो चुका था अत: इस समय तक हमे श्रावकयान, प्रत्येक बुद्धयान एव बोधिसत्त्वयान (महायान) इन तीन धाराओं की प्रमुखता मिलनी है।

इस प्रकार व्यक्तिगत मुक्ति के प्रयन्न में लीन हीनयान समिष्टिगन मुक्ति की विष्टा में तत्पर हो गया। जीवो पर अखिलकरुणा एव ज्ञान (प्रज्ञा-प्रज्ञापारिमताओं के अनुशीलन से प्राप्त) ये तत्त्व महायान की अपनी विशेषताएँ हैं, हीनयान इस प्रकार महायान में रूपान्तरित हुआ। सिद्धान्ततः इस रूपान्तरेण को इस प्रकार विभाजित किया जाता है—१ सर्वोस्तिवाद २ वैभाषिक ३ योगाचार या विज्ञानवाद ४ माध्यमिकमत या शून्यवाद। अद्धयवस्त्र के अनुसार वैभाषिकमत का श्रावकयान एव प्रत्येक-बुद्ध-यान मानता था। महायान दो प्रकार का है १ पारिमतानय (प्रज्ञापारिमता पर आधारित) २ मत्रानय (मंत्र को महत्व देने वाला)। पारिमता को योगाचार, सौत्रातिक, माध्यमिक सभी मानते है परन्तु मत्रयान को योगाचार तथा माध्यमिकमत ही मानते है। उपर्मुक्त चार सिद्धान्तो में तात्रिक बौद्धमन विज्ञानवाद एव माध्यमिकमत या शून्यवाद से प्रभावित हुआ है। सौत्रातिक और वैभाषिक। मत तात्रिक को स्वीकृत नही है। अनएव दार्शनिक दृष्टि से तात्रिक बौद्धमत विज्ञानवादी तथा शून्यवानी है तथा महायानमत की मत्रयान शाखा के रूप में स्वीकृत है। यह स्मरणीय है कि तात्रिको की सावनाओं ने उनके सिद्धान्तो को भी प्रभावित किया है, जिन्हें हम यथास्थान देखेंगे।

तांत्रिक बौद्धमत का विकास—यद्यपि तात्रिक बौद्धमत का निश्चित स्वरूप मत्रयान की परपरा मे विकसित 'वष्ठ्ययान और सहजयान' मे मिलता है परन्तु इसका प्रारम्भ सम्भवतः गौतमबुद्ध के पश्चात् शीघ्र ही हुआ होगा क्यों कि रहस्यमय तत्त्व गौतम बुद्ध के सिद्धान्तों मे अनेक थे। फिर भी यत्रतत्र विकीणं प्रमाणों को छोडकर वष्ठ्ययान के पूर्व तत्र की कोई निश्चित रूपरेखा बौद्ध साहित्य मे नहीं प्राप्त होती। किन्तु ईसा के आसपास बौद्ध साहित्य मे तात्रिक तत्त्व प्राप्त होने लगते हैं।

डॉ॰ विनयनोष भट्टाचामं के अनुसार 'विद्याघर पिटक' नामक महायानी ग्रन्थ मे सर्वप्रथम तात्रिक तत्त्व मिलते है। परन्तु यह अप्राप्य है। ' 'सुखावती-

१ साधनमाला-पुस्तक २

व्यूह' या 'अभितायुससूत्र' मे अभिताभ तथा अवलोक्तिश्वर की चर्चा है। इस ग्रन्थ पर तात्रिक प्रभाव स्पष्ट है।

'मजुश्रीमूलकल्प' में यद्यपि पीछे से बहुत मिश्रण प्रतीत होता है परन्तु मूल-रूप में यह निश्चित रूप से ईसा के आसपास की ही रचना है। आचार्य विनयतोष इसे २०० ई० की रचना मानते हैं। इस ग्रन्थ में तत्र का प्रारम्भिक रूप मिलता है। इसमें शाक्यमुनि एवं मजुश्री से सवाद रूप में मत्र-साधना का विस्तृत वर्णन है। यक्ष, यक्षिणी आदि की साधनाओं के वर्णन है, स्त्री को साधना में उपकारी बताया गया है। मुद्रा, मडल, अभिषेक अभिचार आदि सभी कुछ यहाँ वर्णित है। तारा, सुनारा, मामकी, पिशाच, गुह्मक, गणपित का उल्लेख है।

मडल-निर्माण में तथागतो एवं बच्चसत्त्वों की अनेक मूर्तियों के निर्माण, कलश, घूपदीप, आलेखन, बिल, पटह-ध्विन, मुद्रा-प्रदर्शन, पात्र आदि सभी तत्त्वों का विधान है। एकादश पटल में स्पष्ट कहा गया है कि स्त्री के सहचार से साधना होती है। यह भी कहा गया है कि दुराचार के लिए तत्र-साधना नहीं है, न मूर्खों के लिए है, ज्ञानमत्र तथा सयम से ही सिद्धि मिलती है। "

१ सुखावती व्यूह का चीनी भाषा मे (४८ ई० पश्चात्) अनुवाद हो चुका था अत. यह निश्चित रूप से प्रथम शताब्दी के प्रारम्भ मे लिखी गई होगी।

२ आर्यंमजुश्रीमूल कल्प--त्रिवेन्द्रम् सीरीज, गणपित शास्त्री, १६२०

३ मजुश्री मूलकल्प का प्रारम्भ द्रष्टव्य है:— स्वागत ते मजु श्री: । महा-सत्व चर्यासवं बुद्ध अधिष्ठित निर्हार सवं बोधि सत्त्वार्थसप्रापक सवंमत्रपद सरहस्या-भिषेक मुद्रामण्डल कल्याभिषेक आयुरारोग्येश्वयं सर्वाशापरिपूरक सवंसाधनौपियक-तन्त्रज्ञान श्रेय कालान्तराधान.... अन्तर्द्धानाकाशगमन पादप्रचारिकमेधावी-करण आवर्षण पातालप्रवेशन आभिचारिक सवंकामावातिसङ्कल यक्षयक्षिणी किङ्करिपशाच सवंभूताकर्षण..... सवंमनोरथपरिपूरक आभिचारक शान्तिकपौष्टि-केषु प्रकुर्वाण: (प्रथम परिवर्तः) प्रथम पुस्तक

४ आयमजु श्री मूलकल्प--- तृतीय पटल, ( प्रथम पुस्तक )

५ सयता ब्रह्मसत्यज्ञा, गुरुदेवतपूजकाः, मातृपितृभक्ताना स्त्रीषु दु ख न विद्यते । दु.शीलस्य मुनीन्द्रेण, मन्त्रसिद्धिनं चोदिता ।

कुत: सिघ्यन्ति मन्त्रा वै, वालिशस्येह कुत्सिते। एकादशपटल (प्रयम पुस्तक)।

मजुश्री मूलकल्प से स्पष्ट है कि बौद्ध-तत्र पर शैव प्रभाव था। विष्णु एव रुद्र दोनो को बौद्ध तात्रिक देवो के रूप मे स्वीकार करते है। शैव-तत्र को अनुत्तर योग कहते है, मजुश्री मूलकल्प मे भी 'अनुत्तर' शब्द का प्रयोग प्राप्त है। शाक्य-मुनि का स्पष्ट कथन है कि पूर्व कल्पो मे शिव ने जिस मार्ग का उपदेश दिया है, उसी का उपदेश में कर रहा हूँ। मैंने पहले भी इसी मार्ग का उपदेश किया है 3 अन्यत्र कहा है कि शैवतत्र मे भी वस्तुन: मेरा ही उपदेश वर्णित है। अ

उपर्युक्त प्रमाणो से स्पष्ट है कि प्रारम्भिक तात्रिक बौद्धमत गुह्य-शैव-सम्प्रदायों से प्रभावित रहा होगा अत: पीछे के बौद्ध-तात्रिक शैवों से अपनी एकता घोषित करते हैं।

मजुश्री मूलकल्प के सदृश सद्धमंपुढरीक मे भी तात्रिकतत्त्व प्राप्त होते हैं। इस ग्रन्थ का रचनाकाल निश्चित नहीं है परन्तु यह ईसा के आस-पास लिखा गया होगा, ऐसा विद्वानों ने स्वीकार किया है। इसमे भी मजुश्री मूलकल्प की तरह मिश्रण मिलता है, बाद को शताब्दियों की अनेक बाते मिलती है, तथापि मूल रूप में यह ग्रन्थ प्राचीन है। कृष्ण के गीता का इस पर स्पष्ट प्रभाव है।

अशोक के पश्चात् ही ब्राह्मणधर्म एव बौद्धधर्म परस्पर प्रभावित होने लगे थे। शुगो के समय तक ब्राह्मण प्रवल हो गए थे, ब्राह्मण पौरोहित्य और बौद्ध पौरोहित्य जो मदिरो, सधो तथा राज दरबारो पर अधिकार प्राप्त करने मे परस्पर स्पर्धा मे

१ रुद्रेणभाषिता ये मन्त्रा, विष्णुना ब्रह्मणा स्वयम्—मजु श्री—द्वितीय पुस्तक । पृष्ठ ४४२

२ अनुत्तर शब्दिमित्याहु., महाबोिघपय पथम् — वही, पृष्ठ ४४२।

३ सवँ शैविमिति ख्यात, सवैभूतिल वासिभि:।

मयैव निगदित पूर्वं, कल्पेमिस्म सविस्तरे—मंजुश्री—द्वितीय पुस्तक

पृष्ठ ५२३।

४ विविधा गुण विस्तारा:, शैवतन्त्रे मयोदिता.—प्रथम पुस्तक—पृष्ठ ३४ प्रो० कर्न के अनुसार मजु श्री पर वैदिक अग्नि, श्री, क्षत्र श्री का प्रभाव रहा होगा—,

द्रष्टव्य — Manual of Indian Buddhism—Part I Page ( 101-134 )

संलग्न था, अब अपने-अपने घर्मों को अिंक आर्कावत करने में दत्तचित्त हो गया था अत. इसी काल में ब्राह्मण-बौद्धों ने महायान बौद्धधर्म में गीता का अवनारवाद स्वीकार कर लिया, बोधिसत्त्वों के रूप में इस कल्पना को विस्तार मिला, उपनिषदों के 'ब्रह्म' की तरह 'बोधि', बुद्धत्व एवं निर्वाण का वणन होने लगा। किनष्क के समय में जो चतुर्थं बौद्ध सभा हुई थी, उसमें महायान एक लघु सम्प्रदाय था परन्तु ईसा की द्वितीय शताब्दी के नागार्जुन तथा आर्यदेव ने माध्यमिकमत तथा तृताय और चतुर्थं शताब्दी में असग, वसुवंध आदि ने योगाचार मत के रूप में महायान का विकास किया और साधना के क्षेत्र में अवतारवाद, भिक्तवाद मत्र, पूजा, मूर्ति-निर्माण आदि सभी तत्त्वों को स्वीकार कर लिया। सद्धमं-पुण्डरीक में हमें ब्राह्मण-धर्म के इसी प्रभाव का प्रारम्भिक रूप दिखायी पडता है।

'सद्धमं पुंडरीक' मे स्पष्ट कहा गया है कि जिनेन्द्र जीवो के सुखायं अवतार लेते है, नीच, उच्च सभी के उद्धार के लिए उनका अवतार होता है। इस सिद्धान्त को स्वीकार कर लेने से अनेक देवताओ व बोधि सत्त्वो आदि की अवतारणा भी सहज हो गई और नाना देवताओ के घ्यान, मुद्रा, स्तोत्र, आदि की परस्परा के लिए मार्ग खूल गया।

१ प्रो० कनं ने लिखा है कि नागार्जुन राहुलभद्र महायानी ब्राह्मण का शिष्य बतलाया गया है। यह ब्राह्मण कृष्ण व गणेश का ऋणी था। कनं के अनुसार इस परपरा से यह प्रमाणित होता है कि महायान मत गीता एव शैवधर्म से प्रभावित हुआ था:—This quasi-historical notice reduced to its less allegorical expression, means that Mohayanism is much indebted to the Bhagvat gita and more even to Shaivism. Manual of Indian Buddhism, Page 122, Strassberg 1896.

सर चार्ल्सं इलियट ने भी महायान सम्प्रदाय के सद्धमंपुडरीक पर गीता का स्पष्ट प्रभाव स्वीकार किया है—

Japanie's Buddhism -- Page 29 London -- 1935.

२ (अ) अह पि चैतर्हि जिनेन्द्र नायको उत्पन्न सत्त्वान सुखापनार्थेम् । सदर्शयामि इम बुद्ध बोधि, नानाभिनिर्हार सहस्र कोटिभिः।

<sup>(</sup>ब) तथागतोऽह भगवान नामिभू:, सतारणार्थं इह लोकि ज्ञात: !

जिस प्रकार गीता में समन्वयं की प्रवृत्ति मिलती है, उसी प्रकार सद्धर्मपुडरीक में उदारता, समता एवं परधर्मसिहिष्णुता लिक्षित होती हैं। साधना में सम्यक ज्ञान की आवश्यकता है, सिद्धान्तों के द्वन्द्वों और प्रपची में ही मूलरूप में धर्म का सार प्रतिष्ठित है, सभी धर्मों में यह सार रूप में तत्त्वज्ञान प्राप्त है। इसी सारप्राहिता की प्रवृत्ति के कारण आगे के तत्र-साहित्य में बौद्ध-साहित्य का श्रेष्ठतम अश चुन लिया गया है।

सद्धर्मपुडरीक में सुखावती स्वगं का भी वणंन है। व अन्य स्वगों या लोको में स्थित देवता मत्र से वश में किए जा सकते हैं, यह विश्वास भी यहाँ प्राप्त होता है। मत्र यहाँ धारणी के रूप में प्राप्त होते हैं। भक्तों ने पूछा कि हे भगवन्। इस सद्धमंपुडरीक को कायगत एव पुस्तकगत कैसे करें? तो उत्तर मिला कि रक्षावरणगृप्ति के लिए धारणीमत्रों में यह शास्त्र सुरक्षित रहेगा अतः धारणीमत्र-पाठ से, लेखन से, स्मरण से, जाप से पूर्ण पुस्तक के पाठ को लाभ प्राप्त होगा। परन्तु धारणी मत्र पदों की रचना बडी विचित्र है। और रहस्यमय है। जनता में यह

(स) सतपंयामि इमु सबँलोक मेघो व वारि सम मुझमान: ।आर्मेष् नीचेष् च तुल्यबुद्धिदुं:शीलभूतेष्वय शीलवत्सु: ।

सद्धभंपूडरीक-सम्पादक प्रोफेसर कनं तथा

बी० नजियो।

सेटपीटसंवगं-१९१२ ई०

( पृष्ठ ४४, १२८, १३७ क्रमशः )

सद्धर्भं० का अनुवाद चीनी भाषा मे ३०० ई० तक हो चुका था।

१ सर्वधर्माः समाः सर्वे, समाः समसमाः सदा ।

एव ज्ञात्वा विज्ञानाति, निर्वाणममृत शिवम्—सद्धर्भं । पृष्ठ १४३

- २ दिशि पश्चिम यत्रं सुखकरा, लोकघोतु विरजा सुखावती—पृष्ठ ४५५ ( वही )
- ३ दास्यामो वम भगवस्तेषा कुलपुत्राणा कुलदुहितृणा वा येषामय सद्धर्भ-पुडरीको धर्मपर्याय: कायगतो वा स्यात्पुस्तकगतो वा रक्षावरणगुप्तये धारणीमन्त्र-पदानि । पृष्ठ ३९६ (वही)
- ४ एक घारणी द्रष्टव्य—ज्वले महाज्वले उक्के तुक्के मुक्के अडे अडावित नृत्ये नृत्यावित इट्टिनि विट्टिनि चिट्टिनि नृत्यिनि नृत्यावित स्वाहा—पृष्ठ ३६८ (वहा )

विश्वास उत्पन्न कर दिया गया कि केवल इनके जाप यज्ञादि से वह सभी फल मिल्ते है, जो तप एव योग से मिल्ते है, बौद्धधर्म की कठोर साधना को इस प्रकार सरल किया जाने लगा।

सद्धमँपुडरीक मे गौतम बुद्ध 'भैषज्यराज' के रूप मे भी स्वीकृत है। आगे के तत्रों मे—शौवो—शाक्तों, बौद्धों सभी मे तत्रसाधना का सम्बध औषधि-विज्ञान से भी रहा है। रसायन सम्प्रदाय का विकास सर्वप्रसिद्ध है। सद्धमंपुडरीक मे इसके प्रारम्भिक रूप के दर्शन होते है।

भूत-प्रेत, राक्षस, राक्षसी, यक्षादि की साधना पर भी बल दिया गया है। महाराज 'विबृढक' (प्रसेनजित का पुत्र) की सभा मे आकर भगवान कहते हैं— ''अगणे गणे, गौरि, गन्धारि, चण्डालि, मातिङ्ग पुक्किम मकुले बूमिल सिसि स्वाहा''२

अथर्ववेद के कई राक्षस-राक्षिसयों का उल्लेख सद्धमेंपुडरीक में मिलता है, उनको वश में करने का भी विधान है। इसे देखकर स्पष्ट हो जाता है कि अथर्ववेद में प्रागैतिहासिककाल से प्राप्त तथा स्वीकृत लोक-साधना एव विश्वासों को अथर्ववेद के पश्चात् तत्रों ने अपने में समेट लिया, इसका अर्थ यह नहीं है कि तत्रों के अनिरिक्त अन्य शास्त्रों पर इनका प्रभाव नहीं पड़ा।

जिस प्रकार शैव-शाक्त तत्रों का जन्म शिव-उमा के सवाद के रूप में प्राप्त होना है उसो प्रकार बौद्धतत्र देव-यक्ष-राक्षस, बोधिसत्त्वों आदि की सभा (सगीति) में भगवान बुद्ध के उपदेशों से होता है। इन सभाओं में भगवान

१ साधु साधु भैषज्यराज सत्वानामर्थं कृतो धारणीपदानि भाषितानि " पृष्ठ ३९७—३९८ (वही)

२ पृष्ठ ४०० (वही)

३ अ अ खलु १ च नाम राक्षसी विजम्बा २ च नाम राक्षसी कूटदन्ती ३ च नाम राक्षसी पुष्पदन्ती ४ च नाम मकुटदन्ती ५ च नाम राक्षसी केशिनी: (केशिनी अथर्ववेद की राक्षसी है)

इनको वश मे करने का मत्र देखिए:—इति मे इति मे इति मे इति मे इति मे इति मे इति मे दिति मे तिमे निमे निमे निमे । स्तुहे स्त

बुद्ध दुर्बोध 'सध्याभाषा' का प्रयोग करते हैं, तािक केवल मर्मज साधक ही उसका अर्थ समझ सके, अन्य साधारण लोग धर्म को भ्रष्ट न कर मके। अधिकारी मेद से अनेक उपायो का वर्णन शाक्यमुनि ने किया है, इनमे एक उपाय यह सध्या-भाषा द्वारा भी प्राप्त है।

सद्धमंपुडरीक के अतिरिक्त 'अमृतायुसच्यानसूत्र' मे सम्मोहनजन्यध्यान (Hypnotic Vision) के द्वारा सुखावती स्वगं के दर्शन कराने की पद्धित का वर्णन है। वसुबधु (चतुर्थ शताब्दी) के 'अमृतायुस सूत्र शास्त्र' मे सुखावती स्वगं का वर्णन है इसमे तात्रिक तत्त्व प्राप्त होते है। ' 'करण्य व्यूह' मे भी इसी परपरा का विकास मिलता है। अवीचि नरक एव सुखावती स्वगं का वर्णन यहां विस्तार से मिलता है। नारायण तथा रावण के नाम यहां प्राप्त होते है गीता का इस ग्रन्थ पर भी प्रभाव है। अवलोकितेश्वर का विराट रूप मे वर्णन किया गया है। अवलोकितेश्वर के अग प्रत्मग से ही सारे ब्रह्माण्ड का जन्म हुआ है। '

शैव-प्रभाव भी इस ग्रन्य पर दृष्टिगोचर होता है। आकाश को लिङ्ग कहा गया है, पृथ्वी को उस रिङ्ग की पीठिका बनाया गया है। लीला के कारण

प्रकाशक— जीवानन्द भट्टाचार्भ १८७३ ई० पृष्ठ—१०, द्वितीय अध्याय

१ दुर्बोध्य शारिपुत्र तथागतस्य सधाभाष्यम् । तत्कस्यहेतोः । नानानिक्तिः निर्देशाभिलापनिर्देशनैमंया शारिपुत्र विविधैरुपाय कौशल्य शत सहस्रो-धमं: सप्रकाशित. (सद्धभं ० पृष्ठ ३९)।

<sup>(2)</sup> The Religious quest of India--J. N. Frarquhar 1920 Page 158

<sup>(</sup>३) करण्य व्यूह—सत्यवत समश्रयी

<sup>(</sup>४) चक्षुषोश्चन्द्रादित्यावृतपन्नौ ललान्महेश्वर., स्कन्धेभ्यो ब्रह्मादयो, हृदयान्ना-रायणो, दष्ट्राभ्या सरस्वती, मुखतो वायवो जाताः, धरणी पादाभ्याम्, वरुणश्चोदरात्।—वही

ही लिड्न कहलाता है। भगवान की लीला के लिए ही मुष्टि का निर्माण होता है। यह वैष्णवभाव भी यहाँ विद्यमान है शेव, वैष्णव आदि धर्मों मे जिस प्रकार अिवकारी भेद मिलता है, जिसके आधार पर प्रत्येक प्रकार की उत्कृष्ट निकृष्ट साधना-पद्धतियों को स्वीकार किया गया है, वह करण्य ब्यूह मे प्राप्त होता है। यहाँ स्पष्टत: कहा गया है कि जीव अनेक प्रकार के है अत: धर्म भी अनेक प्रकार के है। प्रत्येक बुद्ध प्रवृत्तिप्रधान जीवों के लिए भगवान प्रत्येक बुद्ध होकर उपदेश करते है, अहँत—प्राप्ति कत्ताओं के लिए महंश्च बनकर भगवान उपदेश देते है और नारायणभाव प्राप्तिकर्ताओं के लिए महंश्च बनकर भगवान उपदेश देते है और नारायणभाव प्राप्तिकर्ताओं के लिए भगवान विष्णु बनकर अवतरित होते है। इसी प्रकार ब्रह्मवादियों के लिए ब्रह्म एव गणपित उपासकों के लिए भगवान गणेश का उपदेश करते है। सर्वत्र एक ही तत्त्व है जो अनेक अवतार और साधना-पद्धितयों को अधिकारी भेद से निश्चित करता है—

येन येन रूपेण वैनेया: सत्वा: तेन तेन:रूपेण धम्मंन्देशयित । तथागत वैनेयाना तथागतरूपेणधम्मंन्देशयित । प्रत्येकबुद्धवैनेयाना सत्त्वाना प्रत्येक बुद्ध-रूपेण धम्मंन्देशयित । अहँत्व वैनेयाना सत्त्वानामहँत्रूपेण धम्मंन्देशयित । अहँत्व वैनेयाना सत्त्वानामहँत्रूपेण धम्मंन्देशयित । अहँत्व वैनेयाना सत्त्वानामहंत्रूपेण धम्मंन्देशयित । सत्त्वाना सत्त्वाना नारायणस्पेण धम्मंन्देशयित । ब्रह्म वैनेयाना सत्त्वाना ब्रह्मरूपेण " विध्नपित वैनेयाना विष्वपितरूपेणधम्मंन्देशयित (पृष्ठ २२)।

'करण्यव्यूह' में स्पष्ट स्वीकार किया गया है कि असुर प्रवृत्ति प्रधान जीवों का उद्धार आसुरी-साधनों से ही सम्भव है। कथा इस प्रकार है कि वच्चकुक्षि नामक गुहा में असुरों का निवास था। अवलोकितेश्वर ने असुर रूप घारण किया और उपदेश दिया। उपदेश में देवताओं का ही ज्ञान था परन्तु वह दिया गया असुर बनकर अत. आसुरी-साधना अधिकारी भेद से गृहणीय है क्योंकि उसमें भी देव-साधना ही प्रच्छन्न रूप से वर्णित है। सध्याभाषा का भी यही उद्देश्य है।

<sup>(</sup>१) आकाश लिङ्गिमित्याहु. पृथिवी तस्य पीठिका। आलयः सर्वभूताना, लीलया लिङ्गमुच्यते—वही

<sup>(</sup>२) एष कुलपुत्रावलोक्तिष्वर: सुखावत्या लोकघातो रागच्छति, तस्यागच्छ भावस्येद मया ईदुश निमित्त प्रादुर्भृत बींशतम्—वही पृष्ठ १७

<sup>(</sup>३) करण्य-व्यूह---पृष्ठ २३

करण्यव्यूह मे अवलोकितेश्वर की प्राप्ति षडक्षरीमहाविद्या द्वारा बतायी गई है <sup>19</sup> षडक्षरी महाविद्या के साथ भावनायोग अनिवाभ है अन्यथा मत्र व्यर्थ है । भन्न के साथ मडल का भी वर्णन है । जप, मुद्रा, समाधि आदि का विस्तृत वर्णन है । घारणी मन्नो का भी विस्तार है ।

'करण्यव्यूह' मे कहा गया है कि सामान्य जीवो के उद्धार के लिए यह मार्ग भगवान द्वारा निर्देशित है। दुष्टो, पापियो (असुरो) का भी इस साधना से उद्धार होगा। द इस प्रकार बौद्ध तात्रिकमत भी शैव, वैष्णव एव शाक्तमतो की तरह भगवान (अवलोकितेश्वर) के नाम के जप, करण्य व्यूहादि को पढ़कर, नरक यातना से बच सकता है और अन्त मे अवलोकितेश्वर के लोक (सुखावती) को प्राप्त कर सकता है।

गडव्यूह में भी मजुश्री आदि देवताओं का वर्णंन है। स्वर्णंप्रभा तथा समाधिराज में देवियों, देवताओं को मत्र साधना द्वारा प्राप्त करना सम्भव बताया गया है। ये स्पष्टत. तत्र ग्रन्थ है। 3

सद्धर्मपुडरीक, सुखावतीव्यूह, करण्यव्यूह आदि ग्रन्थों में तात्रिक साधना का जो प्रारम्भिक रूप मिलता है उसको सेद्धातिक आधार नागार्जुन (द्वितीय शताब्दी) एव आयंदेव (तृतीय शताब्दी) असग तथा वसुबधु (चतुर्थं शताब्दी) से मिला T माध्यमिक (शून्यवाद) मत मे प्रज्ञापारिमता—हृदयसूत्र, वष्णच्छेदिका—प्रज्ञापारिमता का विशेष महत्त्व है। अश्वधोष (महायान श्रृद्धोत्पादसूत्र) तथा नागार्जुन ( माध्यमिक कारिका) के सिद्धान्त प्रज्ञापारिमता सूत्रो पर ही आधारित है।

विज्ञानवाद तृतीय शताब्दी मे मैत्रेयनाथ द्वारा प्रवर्तित हुआ। परन्तु इस सिद्धान्त का विकास अस ग के 'महायानसृत्रालकार', योगाचार-भूमिशास्त्र तथा वसु- बधु के परमार्थंसप्तशती 'बोधिसत्त्वभूमि' आदि ग्रन्थं। से हुआ।

<sup>(</sup>१) ओ मणिपद्ये हू —यही षडक्षरी महाविद्या है।

<sup>(</sup>२) ये परदारप्रसक्ता औरिम्भ्रिक कम्मींद्युक्ताः ये मातापितृधातका अहघात स्तूप-भेदकास्तथागतस्यान्तिके दुष्टिचित्तरुधिरोत्पादकाः । ईदृशाना पापरताना सत्त्वाना तदिप कारण्य व्यूहो महायान सूत्ररत्नराज. सर्व्वपापपरिमोक्षणकुष्ते ।

<sup>(3)</sup> The Religious quest of India—J. N Frarquhar.

<sup>(</sup>४) असग के 'महायान सूत्रालकार' मे यौन-योग (Sexo-yogic) के तत्त्व मिलते हैं। डॉ॰ शशिभूषण दास गुप्त के अनुसार तत्र का प्रारम्भ नगार्जुन व असग द्वारा हुआ—
An introduction to Tantric Buddhism—Calcutta-1950

शन्यवाद एव विज्ञानवाद की सैद्धान्तिक पृष्ठभूमि पर तात्रिक बौद्धमत का निश्चित स्वरूप 'तथागतगृह्यक' नामक तत्र मे मिलता है । आचार्य विनयतोष भट्टाचार्यं के अनुसार इसका निर्माण तृतीय शताब्दी मे हुआ। इस तत्र का प्रथमार्घं प्राचीन एव उत्तरार्घ नवीन है। उत्तरार्घ मे 'प्रज्ञोपायविनिश्चय सिद्धि' को मिला दिया गया है जिसका लेखक अनगवष्त्र है (७ वी शताब्दी)। तथागतगृह्य-समाज का आगे के तात्रिकों में अत्यधिक महत्त्व रहा है। इस पर नागार्जुन द्वितीय (६१५ ई०) शाति देव (६९५ ई० ) कृष्णाचार्यं (७१७ ई०) लीलावष्त्र (७४१ ई०) रत्नाकर शाति (१७८ ई०) की टीकाएँ हैं। इन्द्रभूति, अद्वयवष्ट्रादि ने इसका उल्लेख किया है। विनयतोष जी के अनुसार गुह्यसमाज से 'असग' प्रभावित था क्योकि उसने 'साधन' नामकग्रथ मे पचध्यानी बुद्धो का शक्ति सहित उल्लेख किया है, मडलों एव मत्रो का भी उसने उल्लेख किया है अत: गृह्यसमाज असग से पूर्व का तत्र होगा और मजुश्री मूलकल्प के पश्चात् इसकी रचना हुई होगी। विनयतोष जी असग का समय तृतीय शताब्दी मानते है और मजुश्री मूलकल्प का समय निश्चित नहीं है क्योंकि उसमें मिश्रण बहुत है अत: तथागत गुह्मक (गुह्मसमाज) का निर्माण चतुर्थं शताब्दी तक हो चुका होगा, केवल यही निश्चित रूप से कहा जा सकता है।2

Jappanie's Buldhism-Page 71

विनयतोष असग का समय तृतीय शताब्दी मानते हैं—(तथागतगृह्यक, पृष्ठ १) वसुबधु असग का छोटा भाई था, अतः उसका समय कुछ वर्ष बाद माना जायगा । असग व वसुबधु का समय चतुर्यं शताब्दी मध्यभाग से पाचवी शता० के पूर्वभाग तक मान सकते है ।

<sup>(</sup>१) तथागतगुद्धक—विनयतोष भट्टाचार्यं, गायकवाड ओ० सीरीज, बडौदा
श्री विटरनित्स गुह्यसमाज व ''तथागतगुह्यसूत्र'' इन दो तत्रो को अलग-अलग
मानते हैं। उनके अनुसार गुह्यसमाज प्रारम्भिक तत्र नहीं है और चनुर्यं
शाताब्दी से बहुत बाद का है।

<sup>(</sup>२) असग व वसुबध का समय की विवादास्पद है। प्रो॰ कर्न के अनुसार वसुबध का समय ५ वी शताब्दी है। उनके अनुसार वसुबध नालन्दा मे अध्यापक भी था। Manual of Indian Buddhism Part I, Page 130)

प्रो० शर्वात्स्की भी वसुबधु को ५ वीं शताब्दी का मानते है। इलियट असग व वसुबधु का २८०—३६० ई०—यह समय निर्घारित करते हैं।

'तथागत गुह्यक' एक सगीति है अर्थात् बृद्ध ने इसमे तथागतो, ध्यानीबृद्धो, शिक्तयो आदि के बीच उपदेश दिया है। हीनयान एव महायानमतो मे भी सगीतियो का उल्लेख है, परन्तु उनमे केवल भिक्षु तथा बोधिसत्त्व ही सभासद बनते है। तात्रिक सगीतियो मे ध्यानी बृद्ध एव शिक्तयाँ (स्त्रियाँ) भी रहती हैं अतएव गुह्यसमाज एक 'तात्रिक सगीति' है। तात्रिक संगीति को बृद्ध वचन भी कहा जाता है।

बौद्ध तंत्र का उद्देश्य शैव-शाक्त तत्रों की तरह शीघ्र ही बुद्धत्व की प्राप्ति हैं। सिद्धि सहज और सरलता से प्राप्त हो सके, इसलिए गुह्यसमाज में 'शिक्ति-आराधना' का भी उल्लेख मिलता है। साधना के लिए स्त्री-प्राप्ति को यहाँ 'विद्या- व्रत' कहा गया है। आशु सिद्धि के लिए विधि निषेध की पूर्ण अवहेलना अन्य तत्रों की ही तरह इस तत्र में भी पायी जाती है। हठयोग को भी स्वीकार कर लिया गया है, शिक्त-साधना के पूर्व हठयोग करना पड़ता है। यदि शिक्त साधना से सिद्धि प्राप्त न हो तो समझना चाहिए कि हठयोग में कहीं अशुद्धि रह गई है।

तथागतगुद्धक—दर्शन एवम् साधना—गुह्य-समाज सन्ध्याभाषा में लिखा गया है। अतः इसमे गुह्य-ज्ञान प्रधान है। आरम्भ में हो कहा गया है कि तथागत काय, वाक् चित्त, हृदय, तथा वष्ट्य स्त्री एवं भग में विहार करते हैं। इन्द्रभूति ने ज्ञानसिद्धि में इसका अर्थ यह किया है कि हृदय का अर्थ ज्ञान है, इसे वष्ट्रयोषित भी कहा गया है क्योंकि वह अभेद्य प्रज्ञास्वभावा है, इसी को भग कहा है क्योंकि यह सारे क्लेश का भक्षन करती है। दे

परन्तु सर्वत्र यह शैली नहीं है। जब तथागत तथा बोधिसत्व भगवान से प्रश्न पूछते हैं कि तत्त्व ज्ञान क्या है तो भगवान स्पष्ट शैली अपनाते है कि सासारिक पदार्थ एव धर्म अनुत्पन्न है, उनकी सत्ता नही है। बोधि (चेतना) आकाश के समान है, यही नैरान्म्य है। बोधि के स युक्त होने से पदार्थ प्रकाशित होते हैं। उस्पष्ट है

<sup>(</sup>१) एव मया श्रुतम्, एकस्मिन समये भगवान सर्वं तथागत कायवाक् चित्त हृदय वज्रयोषिद्भगेषु विजहार ।

 <sup>(</sup>२) हृदम = ज्ञान तदेववष्त्रयोषित् अभेद्यप्रज्ञास्वस्वावात् ।
 तदेव भग सर्वक्लेशभञ्जनात् – ज्ञानसिद्धि – इन्द्रभूति

<sup>(</sup>३) अनुत्पन्ना इसे भावा, न घर्मा न च घर्मता । आकाशमिव नैरात्म्यमिद बोधिनयं दृढस् अनुत्पन्नेष घर्मेषु न भावो न च भावना आकाशपद योगेन, इति भावः प्रगीयते—गुह्यसमाज तत्र, द्वितीयपटल

यह सिद्धान्त विज्ञानवाद से प्रभावित है। विज्ञानवाद केवल चेतना को मानता है, बाह्य पदार्थों को नहीं। क्षण क्षण में प्रवाहित चेतना ही प्रमाणित है, पदार्थ इसी चेतना में स्थित है जो बाहर प्रतिबिम्बित होते हैं। साधना के द्वारा जब भाव, अभाव, प्राह्म, प्राहक, वेद्य, वेद्यक की स्थिति का नाश हो जाता है और योगी स्वरूपस्थित हो जाता है, तो इसे 'शून्यता' की स्थिति कहते है, इस अवस्था में चेतना के आवरणों का नाश हो जाता है। किन्तु यह शून्यता की अवस्था ही केवल प्राप्य नहीं है, इसके साथ 'करणा' को भी संयुक्त करना पडता है।

शून्यता और करुणा की अद्वय-अवस्था ही 'बोधिचित्' कहलाती है। के तथागत-गुह्यक में इसी बोधिचित् का स्तवन है। यही प्राप्य है।

ज्ञान के द्वारा ही यह अवस्था प्राप्त हो सकती है। भक्ति एवं कर्म से नहीं। क्लेश तथा आवरण दोनों का नाश ज्ञान द्वारा ही होता है। स्वय 'ज्ञेयावरण' जिसके नाश का विधान हीनयानमत में नहीं है, ज्ञान द्वारा ही नष्ट होता है। इसीलिए ज्ञान को ही साधन व 'विष्नान्तकृत्' कहा गया है २। ज्ञान का ही दूसरा नाम 'प्रज्ञा' है, शून्यता भी इसी का नाम है। शास्त्र श्रवण, गुरुकृपा एवं योग से प्रज्ञा-प्राप्ति सम्भव है परन्तु इसको करुणा या उपाय से सम्बद्ध करना पडता है। बिना उपाय के प्रज्ञा नि:सहाय है, बिना प्रज्ञा उपाय अन्धा है। अत: प्रज्ञा तथा उपाय, शून्यता एवं करुणा की एकता को ही आगे चलकर 'युगनद्ध' कहा गया है। तथागतगुह्यक में प्रज्ञा और उपाय की एकता को ही योग कहा गया है, अ जिसका इस प्रारम्भिक तत्र में विस्तार से वर्णन है। ४

<sup>(</sup>१) शून्यता करुणाभिन्न' बोधिचित्तमिति स्मृतम् —अष्टादश पटल ।

<sup>(</sup>२) सर्वक्लेश क्षय यत्तत्सर्वकर्म क्षयस्तथा । सर्वावरण क्षय ज्ञान, विष्नान्तकृदिति स्मृतम्—वही

<sup>(</sup>३) प्रज्ञोपाय समापत्तिर्योग इत्यिभघीयते । प्रज्ञाज्ञानात्मक योग वष्ट्यरत्या समन्वितम् नि:सेकात् ज्ञानधाराभि: प्रज्ञाज्ञानः स्वय भवेत्—वही

<sup>(</sup>४) काया, वाक् व चित्त की एकता ही योग है, गुह्यसमाज का यही तात्पर्यं है, इस योग से ही "बोघिचित्" की प्राप्ति होती है .—

त्रिविध कायवाक्चित्त, गुह्यमित्यभिघीयते । समाज मीलन प्रोक्त, सर्वबुद्धाभिधानकम्—अष्टादश पटल गुह्य का अर्थ है—काय, वाक् और चित्त । समाज का अर्थ है—इनकी एकता

सर्व-भाव असिद्ध है, इस पर गुह्यसमाज मे बहुत बल दिया गया है। स्वम भगवान, पच स्कन्थ, घातु, आकाश, सघ आदि किसी की सत्ता प्रमाणित नहीं होती। इसी प्रकार जप, तप, मत्र, काय, वाक्, चित्त, साधन, समाघि सब असिद्ध हैं, नि.स्वभाव है। सत्य इनसे भी परे है। यह ज्ञान निम्नलिखित वार्तां जाप द्वारा स्पष्ट किया गया है—तब भगवान से पूछा गया—हे भगवन्। आप कहाँ स्थित हैं? कहाँ से उत्पन्न होते हैं? उत्तर—भगवान् साधक के काय, वाक् और चित्तादि में स्थित हैं—

प्रश्न—स्वकाय, वाक्, चित्त स्थित वष्त्र (भगवान ) कहाँ स्थित है ? उत्तर—आकाश मे स्थित है । प्रश्न—आकाश कहाँ स्थित है ?

उत्तर—कही नही ।

यह उत्तर सुनकर सभी बोबिसत्व आश्चर्य-मूढ होकर, सारे पदार्थ स्विच्त में ही स्थित है, ऐसा घ्यानकर मौन हो गए। इस प्रकार गुह्यक-समाज चेतना को ही स्वीकार करता है, अन्य घर्मों की सत्ता को उसी का प्रतिबिम्ब मानता है।

इसका अर्थ यह नहीं है कि व्यावहारिक (सावृतिक सत्य ) दृष्टि से पदार्थों की सत्ता नहीं है। परमार्थिक दृष्टिकोण से पदार्थों की सत्ता नहीं है, यही तथा—

आकाश स्थितम् आकाश कुत्र स्थितम् न क्वचित्

अथते सर्वेबुद्ध बोधिमत्त्वा आश्चयंप्राप्ता अद्भुतप्राप्ताः स्वचित्तधर्मताबिहार ध्यायस्तूष्णी स्थिता अभूवित्रिति । पंचद्शपटल

१ न च भगवन्तः सर्वतयागताः सर्वमन्त्रसिद्धीनि सर्वमन्त्रकायवाक् चित्त वस्त्र स्थितानि । तत्कस्य हेतोः । परमार्थतः कायवाक् चित्त मन्त्र सिद्धीनामसम्भ-वात् ।

अय ते सर्वं तथागता. सर्वंतथागत काय वाक् चित्त वस्त्र तथागतमेवमाहुः r सर्वंतथागतधर्मा भगवन् कुत्र स्थिताः क्व व सम्भूताः । वस्त्रस्व आह । स्वकाय वाक् चित्त सस्यिताः, स्वकाय वाक् चित्त सम्भूताः । भगवन्तः सर्वंतथागत आहुः । स्वकाय वाक् चित्त वस्त्र कुत्र स्थितम् ?

गतगुह्यक का निर्णंय है, और यह सिद्धान्त माध्यमिक एव योगाचार दोनो के अनु-कूल है।

साधना—भगवान का यह वचन है कि दुष्ट, कामी, परद्रव्यहारी आदि पापी विशेष रूप से साधना के लिए उपयुक्त है। साधना मे सभी पाप पुण्य बन जाते है। साधक को चाहिए कि वह माता, भगिनी, पुत्री की कामना करे, इससे आशुसिद्धि होती है। परन्तु लिप्सारिहत होकर यह साधना करनी पडती है।

यह विचित्र साधना सुनकर श्रोता हे तथागत । "मत कहिए" "ऐसा मत कहिए" चिल्लाते हुए व्याकुल होकर मूर्ज्ञित हो गए।  $^2$  तब भगवान ने बताया कि यही ज्ञान का सार है। यही शुद्ध बोधिचरिपद है। यही धर्मता है।  $^3$ 

ध्यानयोग—तथागत गुह्यक मे सवंप्रथम घ्यान-योग का वर्णन है। चक्र, रत्न, पद्म, रिहममडल आदि का ६ माह तक घ्यान करना बताया गया है। यह स्मरणीय है कि चक्र, रत्न आदि शब्द प्रतीक रूप मे भी प्रयुक्त हुए है, इनके अर्थ कुछ और भी हो सकते है। उदाहरणत. रत्न का वास्तविक अर्थ चित्त है। परन्तु सम्भवत: साधन के प्रारम्भिक सोपानो मे इनका अभिधेयार्थ ही ग्रहण किया जाता है। नासा के आगे सरसो का घ्यान करे अथवा सूर्यं मंडलादि का। यहाँ इन शब्दो का अभिधेयार्थ ही ग्रहणीय है। ध्यान के पूर्वं स्नान, न्यासादि का भी विधान है, अभिषेक का भी वर्णन है।

- (१) ये परद्रव्याभिरता नित्य कामरताश्च ये ।
  विरामुत्राहारकृत्या, ये भव्यास्ते खलुसाधने
  मातृभगिनी पुत्रीश्च, कामयेद्यस्तु साधकः ।
  स सिद्धि विपुला गच्छेत्, महायानप्रधर्मताम्
  मातर बुद्धस्य विभोः कामयन्न च लिप्यते—पचम पटल
- (२) किमम भगवान् सर्वंतथागत स्वामी सर्वंतथागत पर्वंन्मण्डल मध्ये— दुर्भाषित वचनोदाहार भाषते । (वही ) बोधिसत्त्वा भीता सन्त्रस्ता मूर्ज्छिता अभूवन—वही
- (३) इय सा धर्मता शुद्धा, बुद्धाना सार ज्ञानिनाम् । सारधर्मार्थं सम्भूता, एषा बोधिचरिपदम्—वही
- (४) अष्टादशः पटल
- (५) नासाग्रे सर्षंप चिन्तेत् सर्षंपे सचराचरम्आकाशाधातुमध्यस्थ भावयेत् सूर्यंमण्डलम्—वही

श्रभिषेक — अभिषेक तीन प्रकार का है, कलशाभिषेक, गुह्या-भिषेक, प्रज्ञाज्ञानाभिषेक। द्वितीय अभिषेक में स्त्री की आवश्यकता होती है।

न्यास—स्नान के अनन्तर शिखा से पैर तक प्रत्येक अग मे न्यास का विधान है।

त्र्याहार—भयकर आहार का भी विधान है। प्रत्येक पशु का मास भक्ष-णीय है। वीयं, विष्टादि का भक्षण भी विधेय कहा गया है। यदि मासादि उप-लब्ध न हो तो शैव तात्रिकों के अनुसार यह विधान किया गया है कि ध्यान द्वारा ही मास-भक्षण करे।

स्थान—साधना के लिए शिवालय, (एक लिङ्ग का मदिर) चौराहे पर, वृक्ष के नीचे अथवा निजंन स्थान (श्मशानादि) में साधना करे।

जप—बोधिचित्त की प्राप्ति तथा सिद्धियों की प्राप्ति के लिए 'जप' का महत्त्व अधिक है। तथागत-गुह्मक में १० प्रकार के जप का उल्लेख है। काय, वाक्, चित्त, रत्न, अमोध, क्रोध, मोह, राग, द्वेष, तथा नपुसक जप ये १० प्रकार के जप हैं। भाव एव अभाव का विचार करते हुए उच्चस्वर से जप करना काय जप है। शब्द तथा अशब्द का विचार करते हुए जप करना वाग्जप है। चित्तजप में चित्तानु सधान होता हैं । 'वुद्ध' पर ध्यान केन्द्रित करते हुए रत्नजाप किया जाता है। तत्व में बार-बार गमन-आगमन अमोध जप कहलाता है। क्रोध के समय ज्ञानद्वारा जाप क्रोध-जाप है। सर्वजीवों के हित के लिए व्याकुल होने की अवस्था में मोह से युक्त होने पर ज्ञानपूर्वक जप मोहजाप है। काया, वाक् चित्त के स्थिर होने पर रागपद में स्थित होकर जप करना रागजाप है। इसी प्रकार द्वेष की स्थित में जप द्वेषजाप है। उपर्भुक्त सर्व-तत्वों का एक साथ जप नपुसकजप कहलाता है। जप के समय चेतना की उच्च अवस्था ही फल देती है।

मंत्रों का स्वरूप—'तथागतगुह्मक' मे पूर्ववर्ती धारणी मत्रो के समान ही अनेक मत्र मिलते हैं। मृतसजीवनी, रक्षामत्र, वशीकरण, आकर्षण, उच्चाटन, मारण, स्तम्भन सबके मत्र दिये हैं। रे सर्प-दशन के लिए भी मत्र दिये गए हैं।

<sup>(</sup>१) द्रष्टव्य-त्रयोदश पटल।

<sup>(</sup>२) मृतसंजीविनी भो र र स्फुर ज्वल तिष्ठ सिड्वो चने सर्वार्थं साधनि स्वाहा—रचा अञ्चनंत्र, भो शङ्करे शान्तिकरे घुट्टघुट्ट घुट्टनि धातय घातय घुट्टनि स्वाहा । चतुर्देशपटल वशीकरण्ण—ओतारे तुत्रारे तूरे स्वाहा

मंत्र-चर्या का महत्व—मत्र-चर्या मे बाह्य प्रयत्न आवश्यक नहीं हैं। वित्तानुसधान ही फल देता है। शुद्ध तत्व (चित्त) मे चित्त का समाहित होना ही मंत्र-चर्या है। तत्व का मनन ही मत्र है। लोकाचार मत्र-चर्या मे गृहणीय नहीं है।

शिक्तियोग—शक्ति-साधना (लता-साधना) के पूर्व हठयोग द्वारा चित्त शुद्धि आवश्यक है। सभी प्रकार की शुद्धि के पश्चात् १२ वर्ष की कन्या लेकर विजन में साधना करें। विष्टा, मूत्र आदि का मडल बनाये। उस मडल पर किसी भी जाति की स्त्री को अक में आसीनकर साधना करें। <sup>3</sup> काय, वाक्, चित्त भेद, अभेद से परे होकर यह साधना की जाती है। इसी को 'विद्यापौरुष' कहा जाता है। बिना विद्या (स्त्री-प्रज्ञा) के साधना असम्भव है। ४

तांत्रिक साधना का महत्व—क्या इस साधना से अध: पतन नहीं होगा? इसका उत्तर यह है कि जिससे बन्धन होता है, उससे ही मुक्ति मिल सकती है। अन्यतत्रों की तरह यहाँ भी यह सिद्धान्त स्वीकृत है। ससार में मोह, द्वेष, राग, क्रोध आदि पर विजय के अनेक उपाय अन्य साधनाओं में बताये गए हैं परन्तु तत्र-साधना में राग पर राग द्वारा, क्रोध पर क्रोध द्वारा, मोह पर मोह द्वारा और द्वेष पर द्वेष द्वारा विजय स्वीकृत है, इसीलिए यह सबसे सरल और सबसे कठिन मार्ग है। ज्ञान के बिना पग पग पर भय है परन्तु भय तो ससार में वैसे

<sup>(</sup>१) मारण—ओ हो: ष्ट्री: विकृतानन सर्व शत्रूत्राशाय स्तम्भय हुँ हुँ फट् फट् स्वाहा ।

<sup>(</sup>२) असमाहित योगेन नित्यमेवसमाहितः सर्वचित्तेषु या चर्या मन्त्र-चर्या इति कथ्यते । मन्य मन्त्रमिति प्रोक्त. तत्त्व चोदन भाषणम् ।—अष्टादश पटल

<sup>(</sup>३) द्वादशाब्दिका कन्या ता चण्डालस्य महात्मनः ।
साधयेत साधको नित्म, चतुरस्र विधानतः ।
विण्मूत्रसमयाद्येन, चतुरस्र विधानतः
मण्डल कारयेत तत्र वष्प्रमडल साधनैः ।
सर्व लक्षणसशुद्धा, चारुक्कता सुशोभन्म् ।
सर्वालङ्कार सम्पूर्णामङ्को—स्थाप्य विभावयेत्—पचदश पटल

<sup>(</sup>४) नान्योपायेन बुद्धत्व तस्माद्विद्यामिमा वराम्—अष्टदश पटल

भी है अतः निर्भय होकर तथा वष्त्राचामं साधना करने को कहते हैं। तथागत गुह्मक की घोषणा है कि पदार्थों में स्वयं नाश करने की शक्ति नहीं है क्यों कि उनकी सत्ता है, यह प्रमाणित नहीं होता, उनकी यदि कहीं सत्ता है तो चित्त में ही है अतः चित्त को वश में लेने से ही मुक्ति सम्भव है और चित्त में जिन पदार्थों से भ्रम उत्यन्न होता है, उनके द्वारा ही शांति भी उत्पन्न की जा सकती है। अतएव मोह के द्वारा ही मोह का नाश हो सकता है। यही 'वष्त्रयान' की विशेषता है।

गृद्धार्थ—तथागत गुह्यक मे प्रतीको के द्वारा सत्य की ओर सकेत किया गया है। मण्डल शब्द के लिए भग, बोधिचित् एवं शरीर ये तीन प्रतीक हैं। पृष्प शब्द नवीन स्त्री के लिए आता है। चक्र का अर्थ है, ज्ञान से जिसकी सृष्टि हुई हो। विद्या शब्द भी स्त्री के लिए प्रयुक्त होता है। पचामृत का अर्थ है, पॉच प्रकार का ज्ञान। विस्थान का अर्थ है आतरिक रिश्म से तत्वपद में काय, वाक् चित्तादि को आकर्षित करना और अतमुंख होना। पृत्या शब्द का अर्थ है काय

<sup>(</sup>१) मोहोद्वेषस्तथा रागः सदा वच्चे रितः स्थिता । उप्रायस्तेन बुद्धाना, वच्चयानमिति स्मृतम् अविनाशात्मका धर्मा अनुत्पादस्वभावतः । समयः सर्व भावना तेनैवान्तककृद्यमः । मोहो मोहोपयोगेन, क्षयमोह यमान्तकृत । रागो रागोपभोगेन-क्षयराग पद्मान्तकृत दोषो दोषोयभोगेन क्षयदोषः प्रज्ञान्तकृत—अष्टादशपटल

<sup>(</sup>२) भग मण्डल माख्व्यातं, बोधिचित्त च मण्डलम् । देहं मण्डलमिति युक्त त्रिषु मण्डल कल्पना । अष्टादश पटल ।

<sup>(</sup>३) पुष्प मित्यभिघीयन्ते नवयोषितखघातवः । वही

<sup>(</sup>४) ज्ञानसत्वेन यत् सृष्टं, ज्ञानचक्रमिति स्मृतम्—वही

<sup>(</sup>५) ज्वालन तापन चैवोद्योतन रूप दिश्तनम् मन्त्रमूर्ति प्रयोगेण, भक्षेत्पश्चामृतामृतम्—वही

 <sup>(</sup>६) रिश्मना सर्वेवच्राणा सर्वेवच्राणि तत्पदे ।
 संहृत्य पिण्डरूपेण बधो, बन्धनमुच्यते—वही

वाक् एव चित्त और 'समाज' शब्द का अर्थ है इन तीनो का सघट्ट = एकता । रत्न शब्द का अर्थ है चित्त । रें 'सेवा' शब्द का अर्थ है साध्य-साधन का सयोग। उ

गुह्य समाज की उपर्मुक्त साघना से स्पष्ट हैं कि यह मूलत: मनोवैज्ञानिक साघना हैं (Psychic) हठयोग में 'साइकी' का विकास लच्च नही होता, अपितु प्राण शिक्त, नाडी तथा शरीरावयवों को अनुशासन में लाया जाता है अतः हठयोग को सोपान के रूप में तत्र अपनाते हैं। हठयोग से सामान्य सिद्धियो-मारण, मोहनादि की प्राप्ति हो सकती है परन्तु उत्तम सिद्धि—बुद्धत्व की प्राप्ति तत्रयोग से ही सम्भव हैं,

देवमंडल — 'गुह्य समाज' मे भगवान से उपदेश की प्रार्थना करने पर वह अनेक मुद्राएँ धारण करते हैं, तथा अनेक मत्र पढते हैं, इनका रहस्य समझ लेने से देव-मडल का रहस्य स्पष्ट हो जाता है। मत्र और मुद्रा के अनुसार एक ही शक्ति अनेक रूप धारण करती हैं। बौद्धों का देवमण्डल इसीलिए अत्यधिक व्यवस्थित है।

ध्यान का नाम मत्र कुल + शक्ति देवता
(१) ज्ञानप्रदीपवष्त्र वष्प्रधृक द्वेष बोधिचितवष्त्र (भगवान द्वेषरित आदिसत्ता, हिन्दुओ के परब्रह्म या शिव)

- (२) समयसम्भववष्त्र जिनजिक महो (मोहरति) वैरोचन
- (३) रत्नसम्भववष्त्रश्री, रत्नधृक चितामणि रत्नकेतु (ईर्ष्यारित)
- (४) महारागसम्भववष्त्र, आरोलिक् वष्त्रराग अमिताभ (राग-रति)
- (५) अमोघसमयसम्भववष्त्र, प्रज्ञाघृक समयाकर्षण अमोघवष्त्र वष्त्ररति

इसके पश्चात् भगवान ने लोचना, मामकी, तारा, पाण्ड्रा तथा आर्मतारा आदि देवियो को व्यक्त किया । पुनः भगवान ने अपने को चार प्रहरियो में परिवर्तित किया—Guardian gods—

- (१) त्रिविध कायवाक्चित्त, गुह्यमित्यभिधीयते । समाज मीलन प्रोक्त, सर्वे बुद्धाभिधामकम्—वही
- (२) चित्तम् रत्निमिति ख्यातमर्थे. सर्वै: समुद्भवम्—वही
- (३) साध्य साधनसयोग यत्तत् सेवेति भण्यते—वही

| पूर्व            | दक्षिण        | पश्चिम     | उत्तर        |
|------------------|---------------|------------|--------------|
| प्रहरी—यमनान्तक  | प्रज्ञान्तक   | पद्मान्तक  | विध्नान्तक   |
| मंत्र-यमनान्तकृत | प्रज्ञान्तकृत | पद्मान्तकत | विध्नान्तकृत |

प्रहरी + मंत्र + कुल + देवता + शक्ति + ध्यान—इनके योग से ही समाधि प्राप्त होती है। इस विभाजन से यह स्पष्ट है कि पचध्यानी बुद्ध एक ही मत्ता के व्यक्त रूप है।

यह व्यवस्थित देवमण्डन सर्वप्रथम गुह्य-समाज मे ही मिलता है। घ्यानी बुद्धों के नाम पूर्व ग्रन्थों मे अवश्य मिलते है, परन्तु उनमे व्यवस्था नहीं मिलती अतः इस 'गुह्य-समाज' को ही प्रथम व्यवस्थित तत्र-ग्रन्थ माना जाता है।

वज्रयान का विकास—'तथागत गुह्यक' मे सर्वप्रथम प्रारम्भिक तात्रिक बौद्धमत का निविचत रूप देख लेने के पश्चात् आगे की शताब्दियों में इसका विकास सरलता से समझ में आ जाता है। 'गुह्यसमाज' के बाद ध्यानी-बुद्ध, देव-कुल (The families of god) शक्ति सहित देवो (युगनद्ध) की उपासना, महासुख आदि सिद्धान्त जब तात्रिक-बौद्धमत में प्रधान होते गए तो इसका नाम 'वज्रयान' पडा।

तारानाथ के अनुसार अस ग से घर्मकीर्ति के समय तक ( चतुर्थं शता॰ से सप्तम् शता॰ तक ) इसका विकास मिलता है। मरहपाद, नागाजुँन ( द्वितीय ) लुईपाद, पद्मवष्ट्म, अनग वष्ट्म, इन्द्रभूति और लद्मीकरा देवी आदि ने इस घर्म के प्रचार मे अधिक योग दिया है। सरह का समय सप्तम शताब्दी है और सरह तत्र के प्रथम आचार्यं माने जाते हैं। सरह नालन्दा मे आचार्यं रह चुके थे, और वसुबधु भी नालन्दा मे आचार्यं रहा था अतः नालन्दा विश्वविद्यालय मे, जहाँ विज्ञानवाद एव शून्यवाद का अध्ययन होता था, वष्ट्रयान का विकास हुआ है।

विष्यान के विकास को समझने के लिए गुरु-परपरा का उल्लेख आवश्यक हैं। कार्डियर के अनुसार आचाम परपरा इस प्रकार है—

- १. पद्मवाचा---६१३ ई०
- २. अनगवष्त्र-७०५ ई०
- ३. इन्द्रभूति-७१७ ई०

<sup>(</sup>१) द्रष्टव्य — तथागतगुह्यक की भूमिका—विनयतोष भट्टाचामें

- ४. लद्दमीकरा देवी-७२६ ई०
- लीलावज्य—७४१ ई०
- ६. दारिकपाद-७५३ ई०
- ७. सहजयोगिनी चित्रा-७६५ ई०
- डोम्बी हेरक—७७७ ई०

'तजौर कैटालॉग' में कार्डियर ने यह परम्परा दी है। विनयतोष जी ने 'साघनमाला' में इन्द्रभूति के समय को आधारमानकर उपर्भुक्त तिथियाँ निश्चित की है किन्तु विनयतोष गुरुपरंपरा द्वारा जो सूची प्राप्त हुई है, उसे अधिक विश्वसनीय मानते है। गुरुपरंपरा इस प्रकार है—

- १. सरहपाद-६३३ ई०
- २. नागार्जुन द्वितीय-६४५ ई०
- ३. शबरिपा—६५७ ई०
- ४. लुइपा--६६९ ई०
- ५. वज्रघण्ट-६८१ ई०
- ६ कच्छप--६१३ ई०
- ७. जालन्धरीपाद-७०५ ई०
- नुष्णाचायँ—७१७ ई०
- ६. गुह्य-७२६ ई०
- १०. विजयपाद-७४१ ई०
- ११. तेलोपाद- ६७८ ई०
- १२. नारोपा-- ६६० ई०

सरहपाद के 'बुद्धकपालतत्र' का उल्लेख मिलता है। तारानाथ के अनुसार सरह ने अनेक ग्रन्थ संस्कृत में लिखे हैं। सरहधर्मकीर्ति के समसामयिक थे। धर्मकीर्ति का समय विनयतीष के अनुसार ६००-६५० ई० है।

नागार्जुन द्वितीय विनयतोष के अनुसार ऐतिहासिक व्यक्ति था यद्यपि कितपय विद्वान इसे ऐतिहासिक व्यक्ति नहो मानते । र संस्कृत मे इसके कई ग्रन्थ है।

<sup>1</sup> Tanjyur Catalogue-P. Cordier

<sup>2</sup> The Stories of Nagarjvn from Tibetan and Chinese Sources-Walleser,

पद्मविष्ठ — गुह्म सिद्धि के लेखक पद्मविष्ठ है। तिब्बत में १ में शताब्दी तक इसका महान आदर रहा। यह सध्याभाषा में लिखित है। गुह्मसिद्धि भी गौतम बुद्ध को ही तत्र का प्रवर्तक मानती है। 'गुह्मसिद्धि' में तत्र का पूर्ण-विकसित रूप मिलता है। तारानाथ के अनुसार 'हेवष्प्रतत्र' के लेखक भी पद्मविष्ठ ही थे।

जालन्धरीपा या हाङ्गीपा—कहा जाता है कि चितगाँग (बगाल) के राजा गोपीचन्द के साथ इसी सिद्ध का सम्बंध था परन्तु यह निश्चित नहीं है। 'हेवफातत्र' पर इनके एक ग्रन्थ का उल्लेख मिलता है।

अनंगवज्र— 'प्रज्ञोपाय विनिश्चयसिद्धि' की रचना अनगवच्च ने की है। 'हिवच्चतत्र' पर भी लिखा है।

इन्द्रभूति—सहजयान सम्प्रदाय का प्रवर्तक इन्द्रभूति को माना जाता है। आचार्य पद्मसम्भव के यह पिता थे। पद्मसम्भव (पद्मवष्त्र से भिन्न) तथा शातरक्षित ने ७४६ ई० मे तिब्बत मे जाकर प्रथम बौद्ध बिहार की स्थापना की थी। इन्द्रभूति 'ज्ञान सिद्धि' के लेखक थे।

कुष्णाचार्य — कृष्णाचार्यं अनेक हुए हैं। किन्तु प्र वी शताब्दी का यह कृष्णाचार्यं सिद्ध था। जालघरीपा इनके गुरु थे। यह 'सम्पूतितलक' आदि अनेक प्रन्थों के लेखक थे।

लक्मीकरादेची—यह 'इन्द्रभूति' की बहिन थी। 'अद्वयसिद्धि' नामक ग्रन्थ लिखा है। र सहजयान के प्रचार का सबसे अधिक श्रेय इसी नारी को है। लक्मीकरा की देखरेख में बच्चयान के समानान्तर सहजयान का भी प्रचार होने लगा। लीलाबच्च इसका शिष्य था, जिसने इस परपरा में अनेक ग्रन्थ लिखे है।

दारिकपाद-इनके ग्रन्थ तजौर मे सुरक्षित है।

सहजयोगिनी चिन्ता—'व्यक्तभावानुगत-तत्त्व सिद्धि' इन की प्रसिद्ध रचना है। यह दारिकपाद की शिष्या थी। विज्ञानवाद से प्रभावित थी। तिब्बती भाषा मे इसका ग्रन्थ सुरक्षित है।

<sup>(</sup>१) हस्तलिखित रूप मे गायकवाड पुस्तकालय बडौदा मे प्राप्त ।

<sup>(</sup>२) हस्तिलिखित प्रति—बडौदा पुस्तकालय मे तथा हरप्रसाद शास्त्री के निजी पुस्तकालय मे प्राप्त ।

<sup>(</sup>३) हस्तलिखितप्रति—बड़ौदा पुस्तकालय

**डोम्बी - हेर्क**—यह सहजयोगिनी का शिष्य था, मगघ का राजा था। संस्कृत में कई प्रन्य जिले हैं। इसकी 'सहजसिद्धि' प्राप्त है। १

इन आचार्यों के अतिरिक्त वष्त्रयान एवं सहजयान के अन्य आचार्यों का उल्लेख भी आवश्यक है। सरहपाद के अतिरिक्त नालन्दा के आचार्य शांतिदेव ने 'शिक्षासमुच्चय' नामकग्रन्य लिखा है। (सप्तम शताब्दी) इसमें भी तात्रिक बौद्धमत के सिद्धान्त एवं उपासनाएँ है।

नालन्दा के अतिरिक्त पालवश (बगाल) के राजाओं के समय इस मत की विशेष उन्नति हुई। विक्रमशिला तथा ओदन्तपुरी मे तात्रिक बौद्धमत के विश्वविद्यालय स्यापित हुए। इनमे तात्रिक-सिद्धान्त एव उपासना पर बहुत अधिक कार्य हुआ। पालवश के महाराज महीपाल के समय (१७८—१०३०) के समय यह मत उन्नति के चरम-शिखर पर पहुँच गया। व कुछ आचार्यों के नाम उल्लेखनीय हैं— कुक्कुरीपाद ६१३ ई० शबर—६५७ ई० वैरोचनरक्षित—७२८-७६४, करुणाचार्य ७५३, श्रीकृष्ण—७१७ ई०।

दीषंकर (६५०-१०५३) अद्वयवाच्च (६७८-१०३०) अद्वयवाच्च सम्मह मे रचनाएँ समृहीत लिलतगुप्त, (१०५०), मुकुट (११००) प्रमाकर कीर्ति (११००) रत्नाकर शांति (६७८-१०३०) रत्नाकर (११००) कुलाचायँ (११००) रत्नाकर गुप्त (११००) सघदत्त (१०७५) शांश्वतराज (११००) सर्वेज्ञमित्र (१०५०) श्रीधर (११००), सुजनभद्र (११००) अभयकर गुप्त (१०८४-११३०)।3

अन्य प्रसिद्ध आचार्यो मे आयँदेव (चित्रविशुद्धि प्रकरण)  $^{8}$  शातिरक्षित (तत्वसंग्रह)  $^{9}$ , नारोपा (सेकोहेश्यटीका)  $^{8}$  के नाम उल्लेखनीय हैं ।

<sup>(</sup>१) हस्तलिखितप्रति—बडौदा पुस्तकालय

<sup>(</sup>२) पालवश—इतिहास मे अति प्रसिद्ध है।

<sup>(</sup>३) द्रष्टव्य-साधनमाला-इस तत्र मे उपर्युक्त आचार्यों के नाम से साधनाएँ दी गईँ है।

<sup>(</sup>४) Journal of Asiatic society of Bengal मे प्रकाशित— आयंदेव नागार्जुन द्वितीय का समसामायिक आचार्य होगा, ऐसा अनुमान है।

<sup>( )</sup> G. O. Series

<sup>( &</sup>amp; ) Oriental Institute Baroda.

उपर्युक्त आचार्य-परपरा के विहगावलोकन से स्पष्ट है कि तथागतगृह्यक के पश्चात् सप्तम शताब्दी मे नालदा विश्वविद्यालय के आचार्य सरह से वस्त्रयान का प्रचार प्रारम्भ होता है। अत: बौद्ध तात्रिक-यूग ७वी शताब्दी से १३वी शताब्दी तक माना जाता है। बगाल पर मुहम्मदिबन अख्तियार के आक्रमण-काल के पश्चात तात्रिक बौद्धमत विश्व खलित हो गया और हिन्द्र धर्म मे सिम्मिलित हो गया । फर्कुअर ने इस मत का नाम 'शाक्त बौद्धमत' दिया है । क्योंकि इस युग मे बौद्धमत मे शक्तिसयुक्त देवताओं की उपासना शाक्तों की तरह मत्र, मुद्रा, महल तथा पचमकार द्वारा प्रचलित हुई। फक्ंअर का कहना है कि गौतम बुद्ध ही इस तांत्रिक मत के लिए उत्तरदायी थे, क्योंकि उन्होंने देव, यक्ष, पिशाच आदि की सत्ता का खडन कभी नही किया था यद्यपि आत्मा एवं ईश्वर के वह विरोधी थे। सन्यास तथा योग द्वारा प्राप्त लोकोत्तर शक्तियों के भी वह विश्वासी थे ! यद्यपि इन तत्त्वो को गौतम-बुद्ध ने पृष्टभूमि मे रखा था परन्तु इनका खडन कभी नही किया अत: महायानमत मे उनका विकास होने लगा। स्वर्ग-स्थित बोधिसत्त्वो को हिन्द देवतावाद के आधार पर कल्पित कर लिया गया। देवताओं के अनेक कूलो से. असख्य देवताओं का जन्म कल्पित हुआ-इस प्रकार बौद्धमत, जो प्रारम्भ मे अन्ध विश्वासो का विरोधी था. स्वम हिन्दू अन्ध-विश्वास का केन्द्र बन गया। प्रत्येक देवता की एक स्त्री कल्पित की गई और शैव-शाक्तो की चक्र-पूजा के आधार पर तात्रिक बौद्धमत ने कौल-कापालिक साधना को स्वीकार कर लिया। यशोधरा एव उसकी सिखयो तथा दासियो के साथ गौतम बुद्ध ने जो भोगमय जीवन व्यतीत किया था, उसे ही तात्रिको ने आदर्श मान लिया और यशोधरा को भगवती (शक्ति, उमा) का रूप प्राप्त हो गया । सम्मोहन (Hypnotism) जादू

<sup>(</sup>I) The main conceptions of polytheistic paganism had never been repudiated and Condemned All Buddhists believed in the Hindu Gods and demons, the need of honouring them, the supernatural power of Saint-hood, the occult potency of yoga-practices both physical and mental and the power of magic spells Although these things were kept in the background in early Buddhism, they were not killed and in the Mahayan they got the opportunity to grow and spread.

The Religious quest of India-Page (210)

(Magic) अभिचार, शब्द-साधना, चक्र-साधना, ऋद्धि-सिद्धि प्राप्ति का प्रचार हुआ। गुरु एवं बुद्ध की एकता घोषित की गई। एक विस्तृत साधना-पद्धित का विकास हुआ। शून्यवाद, विज्ञानवाद तथा औपनिषदिक ब्रह्मवाद के मिश्रित सिद्धान्तों द्वारा इस तात्रिकमत की दाशैनिक पृष्ठभूमि को पुष्ट कर दिया गया; आगे हम ७वी शताब्दी से १३वी शताब्दी तक के बौद्धतात्रिक मत के दाशैनिक और साधनात्मक पक्षों को स्पष्ट करने का प्रयत्न करेंगे।

अद्वयवज ने तात्रिक बौद्धमत का दार्शनिक दृष्टि से इस प्रकार विभाजन किया है।

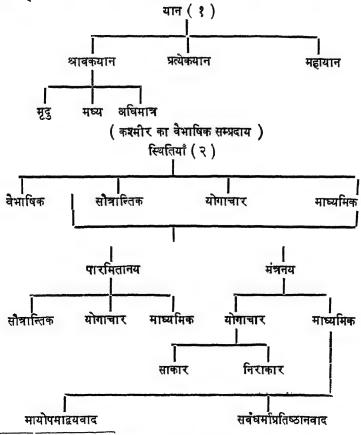

(१) द्रष्टव्य-अद्वयवष्त्रसग्रह मे 'तत्व रत्नावली'—G. O. Series.

उक्त विभाजन से 'वष्णयान' या 'मत्रयान' की स्थित तथा दृष्टि स्पष्ट है। किन्तु यहाँ यह स्मरणीय है कि अद्भयवष्ण माध्यिमक थे अतः उन्होंने 'मत्रयान' को योगाचार से अलग कर लिया है, वस्तुतः तात्रिक-बौद्धमत मे योगाचारी और माध्यिमक दोनो दृष्टियाँ स्वीकृत है, उदाहरणतः शातिरक्षित के 'तत्वसग्रह' मे विज्ञानवाद स्वीकृत है जबिक अनगवष्ण एव इन्द्रभूति माध्यिमक है। 'अद्भयवष्त्र' विज्ञानवाद से माध्यिमकमत को श्रेष्ठ सिद्ध करते हैं।

विज्ञानवादी जगत के पदार्थों को परमाणुओं का सघात नहीं मानते । पदार्थों के रूप में वस्तुत: हमारा चित्त (विज्ञान) ही प्रकाशित होता है। पदार्थों की सत्ता इसलिए चित्त के भीतर है। क्योंकि चित्त बाहर के पदार्थों के रूप में बदल जाता है इसे ही 'साकार विज्ञानवाद' कहते हैं, इसमें चित्त पदार्थं का रूपघारण करता है।

निराकारवादी विज्ञानवादी चित्त को निष्प्रपश्च मानते हैं, इनके अनुसार चित्त पदार्थ का रूपवारण नहीं करता क्योंकि चित्त का आकार नहीं है। चित्त स्वतः आकार के बिना भी पूर्वजन्म की वासना के कारण पदार्थ के दर्शन करता है, वस्तुतः पदार्थ बाहर विद्यमान नहीं है। विज्ञान आकाश के समान निर्मल और निष्प्रपंच है, इसी भित्ति पर अज्ञान के कारण नाना रूप प्रनीत हो रहे हैं अतः पदार्थों की सत्ता प्रतीयमान है और यह माया का कार्य है, चित्त का नहीं, चित्त अविकृत और निष्प्रपच है। अद्वयवष्ट्र के अनुमार यह निराकारवादी विज्ञानवाद हिन्दू वेदान्त मत के निकट आ जाता है, क्योंकि वेदान्ती भी नाम, रूप रहित विशुद्ध, अविकृत चेतना को मानते हैं, जिसकी भित्ति पर माया के कारण जगत प्रतीत होता है।

<sup>(</sup>१) न चित्तेषु बहिभूँता इन्द्रियार्था. स्वभावत: । रूपादि प्रतिभासेन, चित्तमेव हि भासते —अद्वयवष्ट्रसंग्रह

<sup>(</sup>२) बाह्ये न विद्यते अर्थो, यथा बालैविकल्प्यते । वासनालुठित चित्तमर्थाभासं प्रवर्तते । यावदाभासते यच्च, तन्मामैव च भासते । तत्वतो हि निराभासः, शुद्धानन्तनभोनिभः । निष्प्रपश्चो निराभासी, धर्म्मकायो महामुने । रूपकायौ तदुद्भूतौ, पृष्ठे भायैव तिष्ठते—वही

अद्भयवष्त्र माध्यमिकमत की यह विशेषता बतलाते है कि यह मत नागार्जुन की तरह अपनी कोई दृष्टि नहीं रखता, अन्य सारी विचार की कोटियों का यह मत खडन करता है। सत्य सब मतो से परे हैं, उसे न उपनिषदों की तरह भावात्मक रूप से कहा जा सकता है न अभावात्मक रूप से, उसे केवल 'शून्य' कहा जा सकता है, माध्यमिक मत मे मत्र, मुद्रा, मण्डल, देवता आदि का योग होने से यह मत 'मत्रयान' कहलाता है, तात्रिक-बौद्धमत यही है।

वस्तुत: विज्ञानवाद एव माध्यमिक मत मे केवल अतर यह है कि विज्ञानवादी वेदान्तियों की तरह 'विज्ञान', यह नाम सूद्दम-चेतना (Consciousness) को देते है, जबकि माध्यमिक मत सत्ता (Reality) या चेतना को कोई नाम नहीं देता, यह मत 'सत्ता' को केवल अनुभव का विषय मानता है, कथन का नहीं परन्तु यह स्मरणीय है कि माध्यमिक मत उच्छेवाद नहीं है, वह 'सत्ता' मे विश्वास करता है, वह निषेधवाद (Nihilism) नहीं है। उपनिषद की परपरा के सन्यासियों तथा वेदान्ती विचारकों ने यद्यपि 'सत्ता' को नेति-नेति कहा है तथापि वे प्राय. आत्मा या चेतना का भावात्मक या अभावात्मक रूप मे वणंन करते थे। इससे भ्रम के प्रवेश की आशका थी अत: माध्यमिकमत सत्ता को शून्य कहता है और शून्य का अर्थ है, भाव अभाव आदि सभी कोटियों से अतीत होना। तात्रिक बौद्ध मत इस प्रकार शून्यवादी दश्नेन पर आधारित है जो उपनिषदों के 'नेतिनेतिवाद' से किचित भी भिन्न नहीं है।

तात्रिक बौद्धमत सर्वास्तिवादी होने पर भी पारमाधिक एव व्यावहारिक सत्ताओं को अलग-अलग मानता है अत: व्यावहारिक दृष्टि से वह मत्र, मण्डल, पूजा उपासना, देवता तथा सभी प्रकार के विश्वासों व साधनाओं को स्वीकार कर लेता है। यद्यपि यह मत 'ज्ञान' की कोटियों में विश्वास नहीं करता तथापि तात्रिकों ने बोधिचित्, त्रिकाया, अभिसम्बोधि आदि तत्वो पर विचार किया है, जिससे तात्रिक मत स्पष्ट हो जाता है, हम क्रमशः इन पर विचार करेंगे।

तांत्रिक-बौद्ध-दर्शन एवं साधना ( वज्रयान-सहजयान )

बोधिचित्—सत्य भाव और अभाव आदि से अतीत है, ऐसा ज्ञान प्रज्ञा

कहलाता है, बु.खो से दूसरो को मुक्त करने की वृत्ति का नाम 'करुणा' है, यही 'उपाय' है । 'प्रज्ञा' और 'उपाय' का सयोग ही 'प्रज्ञोपाय' है, यही 'बोधिचित्' है, महासुख इसी से उत्पन्न होता है। यही 'समन्तभद्र' है क्यों कि चारो ओर से सुख देने वाला है। 'प्रज्ञोपाय' की स्थिति का वर्णन असम्भव है, तभी गौतम बुद्ध सत्ता के सम्बंध मे प्रश्न पूछने पर मौन रह जाते थे। अतः आत्म-अनुभूति ही सत्य है । प्रश्न यह है कि भाव क्या है?

भाव (existence) जगत के प्रतीयमान पदार्थों को सत्य मान लेने पर उत्पन्न होता है, अतः दुःख का कारण है। प्रतीयमान को परमार्थ स्वीकार करना ही दुःख का कारण है। प्रतीति का भान अवश्य होता है, अतः ज्ञान के पूर्व भाव का अभाव नहीं है। परन्तु ज्ञान होने के पश्चात् भाव का नाश हो जाता है, अतः पारमाधिक दृष्टि से सत्य भाव एवं अभाव से परे है। अनंगवस्त्र भाव को संकल्पात्मक मानते हैं। पदार्थं की सत्ता संकल्प के कारण हैं और सत्य ज्ञान के

(१) 'अद्वयवष्य सप्रह' मे 'प्रज्ञा' का अथं इस प्रकार किया गया है-शान्त, शुद्ध, आभास से रहित, निरालम्ब, अनुत्तर, चित्त के अपगत हो जाने पर जो ज्ञान उत्पन्न होना है, वही 'प्रज्ञा' है-विज्ञायापगत चित्त, निरालम्बमनुत्तरम्।
शान्त, शुद्ध, निराभास, वित्तिः प्रज्ञोतिकीर्तिता।

अन्यत्र कहा गया है कि वस्तुसत्ता से रहित, निरालम्ब, सर्वश्चन्य, प्रपश्चों से अतीत, आश्रय रहित स्थिति का नाम ही बोिषिचित् है।

निवैस्तुकं, निरालम्ब, सर्वशून्यं, निराश्रयम्। समातीतं प्रपञ्चेम्यो, बोधिचित्तस्य लक्षणम्—

'नैरात्म्यपरिपृच्छा—'

सम्पा०—सुजीतकुमार मुखोपाघ्याय विश्वभारती पुस्तक भंडार २१० कार्नेवालिस स्ट्रीट, कलकत्ता

०६३१

(२) इदं तदिति तद्वक्तुं नैव शक्म जिनैरिप । प्रत्यात्मवेद्यरूपत्वाद् बाह्यार्थे न च मृह्यते—प्रज्ञोपाय०—

अनगवज्र

कारण है। भाव से ही भव ( ससार ) की सत्ता है अन्यथा ससार की सत्ता नहीं है। भाव से ही क्लेश उत्पन्न होते हैं। प

भाव का नाश प्रज्ञा से होता है, प्रज्ञा के अभाव मे न स्विहित होता है, न परिहत। जगत के पदार्थों को सत्य समझना भाव है और असत्य समझना भी भाव है। अभाव की कल्पना से तो भाव की कल्पना ही श्रेष्ठ है। क्यों कि ज्वलित दीपक (भाव) की निवृंत्ततो सम्भव है परन्तु बुझा हुआ दीपक होने से उपाय के अभाव में निवृत्ति असम्भव है अतः भाव अभाव से श्रेष्ठ है यद्यपि दोनो कल्पना मात्र हैं। दोनो से मुक्ति आवश्यक है। यही प्रज्ञा है। यह प्रज्ञा ज्ञाता एव ज्ञेय दो प्रकार की होती है और अपने अशुद्ध रूप में यह पदार्थ है, में ज्ञाता हूं, ऐसा भ्रम उत्पन्न करती है, किन्तु शुद्ध होने पर भाव एवं अभाव, ज्ञाता तया ज्ञेय के सकल्प दीपक की ज्योति के समान निवृत्त हो जाते हैं। शुद्ध दर्पण के समान ज्ञान में भाव तथा अभाव से परे की स्थित स्वतः प्रतिबिम्बत होती है। ४

कहा जा सकता है कि प्रज्ञोपाय की स्थिति वास्तिविक स्थिति नही है, काल्पिनक स्थिति है, जिस प्रकार मनुष्य भावात्मक सकल्प करता है, अभावा— त्मक सकल्प करता है, उसी प्रकार भाव एव अभाव से परे की स्थिति भी एक सकल्प मात्र है, इस स्थिति की कल्पना द्वारा ससार पर विजय होती है, यह एक बात है परन्तु भावाभाव से परे की स्थिति सत्य भी हो, यह सवंथा दूसरी

<sup>(</sup>१) अभूतकल्प सम्भूतो-भावसकल्पनात्मकः । भवः स एव चाख्यातो, बालव्यामोहको बुधैः —प्रज्ञोपायवि निश्चय-सिद्धि (प्रथम परिच्छेद)

<sup>(</sup>२) यावद्भाव महाग्राहो-भवचारकर्वीतनाम् । प्रज्ञाहीनतया तावत्, स्वहित परिहत न च । वही

<sup>(</sup>३) भावग्राह परित्यज्य नाभाव कल्पयेत्बुघः। यदिनामानयोर्भेदः, कल्पना नैविभिद्यते। वर हि भाव सकल्पो, न त्वभावकल्पना। निर्वाति ज्वलितो दीपो, निवृत्तः का गति व्रजेत्। वहीं

<sup>(</sup>४) प्रतिबिम्बं यथादर्शे स्वकीमं दृश्यतेष्ठ्युवम् । धर्मकायस्तथा ज्ञाने दृश्येतादर्शेसस्थिते—ज्ञानसिद्धि-इन्द्रभूति

बात है। किसी विशेष मानसिक स्थिति बना लेने से यह सिद्ध नहीं होता कि केवल वही स्थिति सत्य है, अन्य मानसिक स्थितियाँ असत्य है।

इस शका का उत्तर इन्द्रभूति ने दिया है कि कल्पना और प्रज्ञा मे अन्तर हैं। सकल्प या कल्पना से कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता यथा "मैं राजा हूँ" ऐसी भावना करने पर जैसे कोई राजा नहीं बनता, उसी प्रकार मिथ्या-भावना से मुक्ति नहीं मिलती। अत: 'प्रज्ञा' मिथ्या मानसिक स्थिति नहीं, वह सारी मानसिक सृष्टि का आधार है (Substratum)। वह नाना भावो, कल्पनाओं को जन्म देती है और उनके बिना भी अपने निर्मल हप में रह सकती है।

शान:—साकार-निराकार—केवल बोधिचित् की ही सत्ता है, अन्य सब कुछ संकल्पात्मक है, यह कहा जा चुका है। प्रश्न यह है कि जब जगत के पदार्थ केवल संकल्पात्मक है, तब देवतादि भी क्या केवल संकल्पात्मक हैं ? क्या उनके आकार, हप, रग आदि भावात्मक ही है ? अयवा उनकी कोई विशिष्ट सत्ता है ?

इन्द्रभूति के अनुसार देवता का ययार्थ रूप वर्णन असम्भव है, वस्तुतः देवता की सत्ता 'प्रज्ञा' से भिन्न नहीं है। देवता का आकार, रूप, वाहन आदि किल्पत हैं, अतः वह मिथ्या है। घट का सस्कार मिट्टी से होता है अतः उसका वर्णन सम्भव है, परन्तु देवता का वर्णन इसिलए असम्भव है क्योंकि उसका सस्कार नहीं हो सकता। सस्कृत वस्तु का विनाश भी होना है, यदि देवना का निर्माण होता है तो उसका विनाश भी मानना पडता है अनः देवता का यथार्थ रूप अवर्णनीय है, स्वानुभव-पर आधारित है। देवता का अयथार्थ रूप वाहन, आकार आदि मन व चित्त से उत्पन्न है अतः उस रूप का नाश भी हो जाता है। मन से किल्पत देवता अविनाशों नहीं होता। अर्थेर किल्पत वस्तु के घ्यान से शुद्ध बोध

<sup>(</sup>१) यद्यनाथो जन: किश्वत् राजाऽहिमिति भावयेत् ।
कल्पकोटि शतेनापि नासौ राज्यमवानुष्यात् ।
मिथ्याकल्पनया यस्माद्, राज्य तस्य न विद्यते ।
मिथ्याभावनया तस्माद् बुद्धत्व न भविष्यति—ज्ञानसिद्धिः

<sup>(</sup>२) स्वभावाद् देक्ताकायं तस्माद् वक्तू न युज्बते ।

<sup>(</sup>३) चित्तस्य कल्पना ह्योषा, सामि संस्कृतलक्षणा । मनसा कल्पित यक् तदिवनाश कथ भवेत्—ज्ञानसिद्धि

कैसे होगा ? घ्यान के समय यदि देवता की कल्पना की जाती है, तो उस कल्पना से जान कैसे होगा ? शुद्ध ज्ञान मे उपास्य, उपासक की भावना नहीं रहती, अतः देवता किल्पित पदार्थ है। केवल मूर्खों के लए देवता की कल्पना का उपयोग अवश्य है। श्रे बुद्ध का वास्तविक रूप देश, काल, जाति से परे था, भौतिक रूप उसी वास्तविक धर्मधातु का प्रतिबिम्बमात्र था। अतः बुद्ध के रूप का घ्यान केवल मूढ जनों के लिए है। अतः यह सिद्ध हुआ कि ज्ञान की आकारता असिद्ध है।

ज्ञान की निराकारता का खंडन—ज्ञान मे जिस प्रकार आकारता नहीं है, उसी प्रकार निराकारता भी नहीं है। यदि कहो कि ज्ञान मे आकार नहीं है, तो आकार से रहित होकर जानने की क्रिया कैसे होती है? मायादि के दृष्टान्तो को देखकर 'अभाव' की कल्पना नहीं करनी चाहिए। ध्यहां 'निराकार' शब्द का अर्थ 'अभाव' प्रतीत होता है। सवंधा अभाव तात्रिको को इष्ट नहीं है। यदि रूपादि का सवंधा अभाव हो तो गौतम बुद्ध को 'दिव्य-चक्षु' क्यो कहा गया 'अभाव मानने पर योग नहीं हो सकता, अतः ज्ञान साकार-निराकार के परे स्वयंसवेद्य है, वह अनुभूति द्वारा सबके लिए प्रत्यक्ष है, वह 'तथता (thatness) रूप' वाला है। तभी 'तथता' को प्राप्त करने वाला 'तथागत' कहलाता है। सर्वप्रथम

<sup>(</sup>१) एव चेत् नास्ति ते सम्यक्, तद् ध्यानेनागत भवेत् । त्वया निष्पादितं रूप कृतक किं न बुध्यसे—वहीं ।

<sup>(</sup>२) ज्ञानसिद्धि—पृष्ठ २८

<sup>(</sup>३) तस्मात्मूढतरोलोको, योरूप ध्यातुमिच्छति—वही रूपभावनयातावत्-वष्प्रसत्वो न सिद्धयति— साकारकल्पनाऽप्येव, वष्प्रसत्त्व न साधयेत्—वही

<sup>(</sup>४) ज्ञानस्य आकारता निह । यथाकाशो घटो न स्यात् । नैवाकाशो घटोभवेत्—वही

<sup>(</sup>प्र) निराकारमि ज्ञान भवेद् यदि विकल्पितम् । आकारैर्विगतत्त्वात्, किमसौ वेत्ति सर्ववित्—ज्ञानसिद्धि ।

<sup>(</sup>६) मायादयो हि दृष्टान्ता निर्दिष्टाः ससुतेर्जिनै: । अभावं कल्पनामात्र सर्वंथा नहि सिघ्यति—वहीं

'अश्वघोष' ने यह 'तथता' का सिद्धान्त प्रवर्तित किया था। 'सत्य' क्या है ? 'तथता' है—ज्ञान क्या है, 'तथता है'—निर्वाण क्या है ? 'तथता है'—बुद्ध क्या है, 'तथता है'—इनका वर्णन भाव या अभाव मे नहीं हो सकता, अनुभूतिगम्य होने

(१) 'महायानश्रद्धोत्पाद सूत्र' मे अश्वधोष ने 'तयता' का सिद्धान्त विस्तार से समझाया है।

'महायान श्रद्धींत्पाद शास्त्र' में 'अश्वघोष' ने चेतना (आत्मा) को दो रूपो में स्वीकार किया है। १—भूत तथता (the Soul as suchness) (२) ससार (the Soul as birth and death) इनमें प्रत्येक एक दूसरे से सम्बद्ध है, इन्हें अलग-अलग नहीं किया जा सकता। भूततथता का अथं है वह चेतना, जो सभी पदार्थों को अपने में समेट लेती हैं (Soul is the oneness of the totality of things) इसी को धर्मधातु कहा जाता है। (The great all including whole)।

बाह्य पदार्थं स्मृति के कारण प्रतीत होते हैं। अतः स्मृति विजय ही मुक्ति है। सासारिक पदार्थं की सत्ता क्या है, यह नहीं कहा जा सकता—सारे पदार्थं एक चेतन तत्त्व से भिन्न नहीं हैं अतः उनकी शब्दों द्वारा व्याख्या नहीं हो सकती। वियोकि शब्द तथा अभिव्यतियाँ सत्य नहीं है, उनकी सत्ता हमारी अस्पष्ट चेतना पर निभैर है अतः उनके द्वारा पदार्थों की सत्ता का वर्णन नहीं हो सकता।

भूत तथता के दो रूप है—प्रथम शून्यता, शून्यता का अथं है सत्य, जो निषेच के रूप मे कहा जाय, अर्थात् सत्य अपने विशेषणो (Attributes) से भिन्न और स्वतत्र है, गुण व पदायं से सवंधा भिन्न चेतना की शुद्ध स्थिति शून्य है। द्वितीय—अशून्यता—इसका अथं है सत्य को भावात्मक रूप मे कहना, अर्थात् इसमे अनन्त गुण है (Merits) और यह सवंधा स्वतत्र है (self-existant)। चूँकि तथता को व्यष्टि-चेतना नहीं समझ पाती, अतः उसे हम श्रान्यता कहते हैं।

हम चेतना को शास्त्रत, अविनाशी, शुद्ध, बुद्ध रूप मे जब देखते हैं तब हम उसे 'अशुन्यता' कहते हैं, तथापि चेतना को भावात्मक मान बैठना गृलत होगा, क्योंकि यह अस्पष्ट स्मृति (Confused subjectivity) के द्वारा उत्पन्न नहीं होती, अतः चेतना के वास्तविक रूप को हम केवल स्मृति से सवंथा अर्तात होकर (by transcending subjectivity) ही समझ सकते हैं। से उसे 'शून्य' या 'तथता' कहा जा सकता है। यही ज्ञान महासुख रूप है। यह महासुख नित्य महासुख है, अनित्यमहासुख इन्द्रियजन्य है, नित्य महासुख प्रज्ञात्मक है। इन्द्रिय-जन्य आनन्द तो खुजली से उत्पन्न आनन्द के समान है।

संसार—(The soul as birth and death) जगत तथागतगभं से उत्पन्न होता है। अमरत्वपूण 'तथ्या' तथा क्षणिक जगत एक साय रह सकते
है क्योंकि सर्वातिशय आत्मा सापेक्ष रूप धारण करती है तब उसे 'आलय-विज्ञान'
कहते है। विज्ञान के भी दो रूप है १ शासक २ अनेक पदार्थों को उत्पन्न करने
वाला। विद्या एवं अविद्या भी विज्ञान के रूप है। विज्ञान शुद्ध आकाशवत् है, सर्व
व्यापक है, धर्मधातु है। धर्म का अर्थ नियम (law) नहीं, अपिनु विचार(idea) आधार (substance) है। घातु या काया का अर्थ है—अवयवी—
जिसमे अवयव मिलते है (Unified whole) अत: जगत के आधार को
जिसमे रूप बनते-बिगडते रहते हैं, धर्मधातु या तथागतगर्भ कहते हैं।

मानसिक दशाएँ अज्ञान से उत्पन्न होती है, यथा समुद्र मे लहरें। सभी पदार्थ चेतना के प्रकाश मे प्रतिबिम्बत हो रहे हैं, अतः उन्हें सत् भी कह सकते हैं और चूँकि उनकी चेतना से भिन्न सत्ता नहीं है अतः उन्हें असत् भी कह सकते हैं। बोधि प्राप्त हो जाने पर मानसिक दशाएँ क्षोभ उत्पन्न नहीं करतीं और क्लेश। वरण तथा ज्ञेयावरण का नाश हो जाता है। विज्ञान का भी नाश हो जाता है। यह स्थिति 'तथागत' कहलाती है, शुद्ध प्रकाशमय चिन्मय रूप यही हैं, इसी स्थिति में करुणा के कारण अन्य जीवों के उद्धार का उपाय होता है, अतः 'करुणा' को सामान्य राग नहीं माना जा सकता। प्रज्ञोपाय की स्थिति में अहकार का पूणें विनाश हो जाता है। यही जगत की उत्पत्ति का स्रोन है अतः 'तथता' की स्थिति में अहकार से मिश्चित 'करुणा' नामक लोक-प्रसिद्ध भाव नहीं रहता, शुद्ध करुणा का ही प्रज्ञा से सयोग हो सकता है, जिस करुणा से अह की तुष्टि होती है, वह करुणा अशुद्ध करुणा है।

द्रष्ट्रञ्य—महायान श्रद्धोत्पाद शास्त्र का Awakening of faith नाम से चीनी भाषा से अनुवाद—T. Suzuki—chicago—1900

(२) सर्वताथागत ज्ञान स्वसवेद्यस्वभावकम् । सर्वसौख्याग्रभूतत्वात् महासुखमिति स्मृतम्—ज्ञानसिद्धि ।

(३) अनित्य महासुख नैव नित्म महासुखम् । कच्छ कण्डूयनोत्पन्न कथं महासुख नहि—वही यहाँ विधि-निषेध, पाप-पुण्य, पितत्र-अपितत्र आदि द्वन्द्व शात हो जाते हैं, परन्तु प्रारम्भ मे वे आवश्यक हैं। इन्द्रभूति ने स्पष्ट कहा है कि सामान्य साधको को लोकसग्रह का पूर्णपालन करना चाहिए। वोधिचित् उत्पन्न हो जाने के पश्चात् विधि-निषेष व्यर्थ हो जाते हैं।

करुणा—करुणा या कृपा को 'राग' माना गया है। यह 'राग' अशेष दु:खो का नाश करता है। इसी को 'उपाय' कहा जाता है। अशिर एव नीर की तरह प्रज्ञा के साथ इसका मेजन आवश्यक है, यही धर्म है। जब तक ग्राह्म-ग्राहक, सत्, असत्, लद्ध्य-लक्षक की भावना है, तब तक समझना चाहिए कि प्रज्ञा निर्मल नहीं है, प्रज्ञा निर्मल होने पर ही शांति मिलती है। इसी स्थिति को 'धर्मवातु' प्रज्ञापारिमता, स्वाधिष्टानपद कहा गया है। इसी स्थित से असख्य मत्र, मुद्रा, मडल आदि उत्पन्न होते हैं, देव, देत्य, प्रेत, पिशाच, यक्ष, रक्ष सभी इसी से उत्पन्न होते हैं। यह स्थिति चितामणि के समान है, मुक्ति तथा मुक्ति दोनो इसी स्थित से प्राप्त होती हैं। कोई भी किया, व्यापार, साधन, प्रज्ञोपाय के बिना फल नहीं दे सकता, तत्र का यह अटल सिद्धान्त है।

क्या करुणा सामान्य मनुष्य का एक भाव है ? राग है अथवा इस 'राग' का कोई विशेष रूप है ? तात्रिक-बौद्धमत मे 'करुणा' बोधि का एक रूप ( Aspect ) है, जो प्रज्ञा की तरह सर्वातीत है। प्रज्ञा ( शून्यता ) और करुणा (कृपा, उपाय) दोनो सामान्य जन के ज्ञान तथा राग से सम्बद्ध नहीं है, अपितु

<sup>(</sup>१) प्राणिनश्च न ते घात्या, अदत्त नैव चाहरेत् ।
नाचरेत् कामिम्थ्या व मृषा नैव हि भाषयेत्—वही
सर्वानथंस्य मूलत्वात मद्यपान विवजंयेत्
पैश्-यमथ पारुष्य सम्भिन्नालापभाषणम्—वही

<sup>(</sup>२) रञ्जयित अशेष दु.खौघानुत्थास्तु दु:खहेतुत:। सर्वं सत्त्वान् यतस्तस्मात् कृपा रागः प्रगीयते—प्रक्रोपाय० अनंगवष्त्र

<sup>(</sup>३) सैवोपायः प्रकीर्तितः

<sup>(</sup>४) न द्वम, नाद्वम शान्त शिव सर्वेत्र सस्थितम् । प्रत्यात्मवेद्य मचल, प्रज्ञोपायमनाकुलम्—वही

<sup>(</sup> प्र ) चिन्तामणिरिवाशेष जगतः सर्वेदास्थितः । भुक्ति मुक्तित्रद सम्बक्, प्रज्ञीपायस्वरूपतः—वही

शुद्ध बृद्ध व्यक्ति के निर्मल बोधिचित् के अंग है। प्रज्ञारिहत करुणा बन्धन है और करुणा रिहत प्रज्ञा बन्धन है। दोनो का तादात्म्य ही मोक्ष हैं। प्रतीप और आलोक के समान दोनो का एक्य है। व्यक्तिगत साधक की दृष्टि से 'प्रज्ञा' क्रियाहीन स्थिति है अत: करुणा प्रज्ञा का क्रियात्मक रूप है। वस्तु या कार्य विशेष की ओर प्रज्ञावान् करुणा या उपाय द्वारा ही झुकता है। प्रज्ञा से मनुष्य कर्म बन्धन मे नही पढ सकता। और करुणा से वह जगत की सेवा की और आकर्षित होता है। डॉ॰ शशिभूषण दास गुप्त को उपाय एव करुणा मे कुछ अन्तर प्रतीत होता है परन्तु वह अन्तर क्या है, यह स्पष्ट नहीं हो सका। वस्तुत: करुणा द्वारा उपकार के प्रति उन्मुखता के कारण 'करुणा' को 'उपाय' कहा गया है। निश्चित रूप से 'उपाय' शब्द मे कार्य करने की विधि, प्रयत्न आदि सिम्मलित नहीं है। उ

बौद्ध-तत्रों में प्रज्ञा को स्त्री तथा 'उपाय' या करुणा को पुरुष माना गया है। वाराही को प्रज्ञा एवं हेरुक को उपाय कहा गया है। तात्पयं यह कि प्रज्ञा चेतना का शुद्ध भावात्मक तथा अभावात्मक रूप है जबिक उपाय भावात्मक एवं क्रियात्मक रूप है। प्रज्ञा स्त्री है, उपाय पुरुष है। प्रश्नेव-दर्शन में पुरुष क्रिया रहित माना गया है, शिक्त क्रियायुक्त, बौद्धमत में इसके विपरीत है। परन्तु यह शब्दों का अतर मात्र है, शिक्त एवं शिक्तमान का सिद्धान्त शैवतत्रों की तरह अपनी पद्धितपर बौद्धतत्रों में भी स्वीकृत है। यही महत्त्वपूर्ण तथ्य है। इससे तंत्रों की एकता का पता चलता है। गुद्धासिद्धि में नैरात्म्य-शून्यता तथा प्रज्ञा को स्त्री तथा बोधिचित् को पुरुष कहा गया है। ज्ञान को

<sup>(</sup>१) प्रज्ञारिहतो उपायो बन्धः, उपायरिहता प्रज्ञा बन्धः । प्रज्ञासिहत उपायो मोक्षः, उपायसिहत प्रज्ञा मोक्षः । तादात्म्यं चानयोः सद्गुरूपदेशतः प्रदीपलोक्योरिव सहजसिद्धिमेवािषगम्यते — कुदृष्टि निर्घातनम् — अद्वयवष्य

<sup>(</sup>२) शुन्यता कृपयोर्भेदः प्रदीपालोकयोरिव । शून्यता कृपयोरेक्यं प्रदीपलोकयोरिव ॥—अद्भयवष्ट्रसम्

<sup>(3)</sup> An introduction to tantric Buddhism-S. B Das Gupta Calcutta-150

<sup>(4)</sup> An Introdction to Tantric Buddhism. S. B Das gupts

ज्ञानमुद्रा, महामुद्रा, सहजवचू कहा गया है जिससे योगी (पुरुष) रातदिन संयुक्त रहता है। प्रज्ञा को योनि व उपाय को लिंग भी कहा गया है।

जगत—वष्त्रयान ने जगत के सम्बंध में माध्यमिक एवं योगाचार मत को ही स्वीकार किया है, जगत के पदार्थों की सत्ता निश्चित नहीं हो सकती, यह कहा जा चुका है। 'साधनमाला' में योगाचारमतानुसार जगत को आभासवत्, मायास्वप्नवत् कहा गया है। र

काया सिद्धान्त-वात्रिक-बौद्धमत मे महायान के काया-सिद्धान्त का विकास मिलता है। 3 महायान के पूर्व हीनयान मे काया-सिद्धान्त मिलता है। हीनयानी गौतम बृद्ध को एक वास्तविक मनुष्य मानते थे. यद्यपि वे महान साधक और सिद्ध पुरुष थे। सर्वास्तिवाद मे रूप काया एवं धर्मकाया को स्वीकार किया गया है, प्रथम बाह्य काया है, घर्मकाया गुणो का ऋरीर है। परन्तु महायान ने गुणो को भी शून्य घोषित किया और धर्म-शून्यता का मिद्धान्त प्रचारित किया। शरीर गुण आदि सब साँवृतिक सत्य है, पार मार्थिक सत्य नहीं । अतः माध्यमिको के अनुसार वास्तविक धर्मकाया अवणैनीय. अवाजुमनसगीचर, सर्वैव्यापक, सर्वाघार तत्त्व है, वह अन्य रूपकाया, निर्माण काया एवं सम्भोग काया का आधार है-तथागत बृद्ध का वास्तविक रूप 'धर्मकाया' है, इन्हे 'धर्मता' के रूप मे देखना चाहिए, धर्मता अज्ञेय तत्त्व है। अतः महायान के अनुसार काया-विभाजन प्रारम्भिक रूप मे इस प्रकार है-- १ रूपकाया, इसे 'निर्माणकाया' भी कहा गया है । यह 'काया' भी सूदम एवं स्थूल दो प्रकार की है, यह भौतिक शरीर का विभाजन हुआ। २— धर्मकाया-धर्मों का शरीर (The body of merits) इसका प्रथम रूप है। बाध्यात्मिक-काया (वास्तविक काया) या metaphyisical principle underlying the universe—the reality या 'तथता'।

<sup>(</sup>१) वही

<sup>(</sup>२) यदेतत् घटपट शकट लयनदेवकुन पर्वतादि चराचर तत् सर्वं प्रतिभास मात्र विचारेण प्रतिभासोपम मायास्वप्नसदृशम्, अहमपि नि.स्वभावः स्वप्नोपम इत्य शून्यता भावयन् """साधनमाला, पुस्तक द्वितीय, पृष्ठ १३६

<sup>(</sup>২) ব্রুত্বে—Mahayan Buddhism and its relation to Hinayan-N. Dutta-Page 100-122

योगाचार सम्प्रदाय रूपकाया के दो भेद करता है-रूपकाया-स्थूल। सम्भोगकाया-सुद्रम शरीर। 'लकावतार सुत्र' मे 'सम्भोगकाया' को 'निष्यन्दकाया' कहा गया है। इसे 'निष्यन्द-बुद्ध' भी कहा गगा है। योगाचारमत मे 'धर्मकाया' भी स्वीकृत है, इसे 'स्वाभाविक काया' कहा गया है । 'पर्चिवशतिसहस्रिका' मे 'सम्भोगकाया' को 'सूद्दमशरीर' के अर्थ मे गृहीत किया गया है। इसी 'सूद्दनकाया' से बुद्ध बोधिसत्त्वों को आतरिक (गुह्य) उपदेश देते है । धर्मकाया पवित्र शरीर है । माध्यमिक मत जिसे 'तथता' या 'धर्मकाया' कहता है, योगाचार उसे 'स्वाभाविक काया' कहता है। योगाचार म'त मे 'धर्मकाया' को गुणो का समूह माना गया है। गुणो मे क्षयज्ञान (दु:ख नाशक ज्ञान), अनुत्पाद ज्ञान, तथा सम्यक दृष्टि की गणना की गई है। अत: 'धर्मकाया' के अर्थ मे महायान एवं योगाचार मत मे मतभेद है। योगाचार मत मे धर्मकाया एक पवित्र व्यक्तित्व के अर्थ मे (Purified Personality) गृहीव है जबिक माध्यमिक मत मे उसे 'अज्ञेय ब्रह्म' के समान र्वाणत किया गया है 'बसुव घु के 'अभिधर्म कोश' मे धर्मकाया के दो अर्थ है (१) गुण (२) पवित्र व्यक्तित्व ।बसुवधु के अनुसार बुद्ध की रूपकाया (भौतिक शरीर) की शरण व्यर्थ है क्योंकि वह अपित्र है। 'धर्मकाया' की शरण इष्ट होनी चाहिए ।

सद्धमैपुडरीक मे कहा है कि बुद्ध ने बुद्धत्व युगो-पूर्व प्राप्त कर लिया था। दीपकर आदि पूर्व तथागतों को भी बुद्ध ने उपदेश दिया था। उनका निर्वाण बुद्ध की ही सृष्टि थी।

बुद्ध ने जो यह कहा है कि वह उत्पन्न हुए, सन्यास लिया, ज्ञान प्राप्त किया, ये सब वर्णन जनता मे विश्वास उत्पन्न करने के लिए हैं। वस्तुत: तथागत अशरीरी है, जगत को 'निर्मित (निर्माण) काया' ही दिखायी पडती है। उनका वास्तिक स्वरूप 'धर्म काया' है। यह माध्यमिकमत है। इस मत के अनुसार बुद्ध की लीला एक आभास (phantom) मात्र है। लीला का तात्पमें यह है कि लोग विश्वास करे कि बुद्धत्व-प्राप्ति असम्भव नहीं है। बुद्ध लीला के लिए कोई भी रूप धारण कर लेते है, यही रूप काया या निर्माण काया है।

ऊपर कहा गया है कि 'सम्भोगकाया' घारण कर भगवान भक्तो को आतरिक उपदेश देते है, 'महायानमत' का उपदेश गृद्धकूट पर्वंत पर इसी काया द्वारा हुआ। इस काया को 'प्रकाशमय' कहा गया है और इसका कवित्वपूण वर्णन किया गया है। श्री निलनाक्ष दत्त के अनुसार नागार्जुन के समय तक सम्भोग काया,

रूप या निर्माणकाया से अलग न हो पाई थी परन्तु आगे के साहित्य मे 'सम्भोग काया' अलग मान ली गई और इसी से 'वास्तविक बुद्ध-बचन' (महायान) का उपदेश हुआ, ऐसा स्वीकार कर लिया गया।

सिद्धि के अनुसार 'सम्भोग काया' के दो हप माने गए हैं प्रथम सम्भोगकाया या परसम्भोग काया—यह बोधिसत्वो को दिखायी पडती है, इसमे महापुरुषों के लक्षण रहते हैं द्वितीय—इसे 'स्वसम्भोग काया' भी कहते हैं, यह अन्य लोको के निवासी बौद्धों को दिखायी पडती है, सुखावनी ब्यूह में ही इसके दशन सम्भव हैं।

स्पष्ट है कि 'सम्भोग काया' उपनिषदों के 'ईश्वर' के समान तथा 'धर्म काया' 'ब्रह्म' के समान बौद्धों में स्वीकृत है। वैष्णवों के गोलोकविहारी आनन्दी कृष्ण से 'सम्भोग काया' का सादृश्य स्पष्ट है।



(१) असग के अनुसार शिल्प, जन्म, ज्ञान (अभिसबोध) तथा निर्वाण की शिक्षा देने के लिए भगवान 'निर्माण काया' घारण करते हैं, यह 'काया' कर्मो द्वारा उत्पन्न नहीं होती, अधर्म के नाश व सद्धर्म के निए भगवान इच्छानुसार कोई भी काया घारण कर लेते है—यही भौतिक काया 'निर्माण काया' है, इस काया के द्वारा श्रावक्यान, प्रत्येकयान तथा बोधिसत्वो (अन्य लोकवासी) के लिए उपदेश देते हैं। जिस प्रकार 'राम' ने अधर्म के नाश के लिए दशरधपुत्र बनकर भौतिक रूपे घारण किया, वैसे ही भगवान ने शाक्यपुनि का रूपधारण किया अतः 'निर्माणकाया' से भगवान बुद्ध बाह्य नैतिक उपदेश देते हैं, सम्भोग काया से गृंद्धकूट पर उन्होंने महायान का उपदेश दिया और इसी सम्भोग काया से घान्यकूट पर्वत पर तत्रमागं का उपदेश दिया। धर्मकाया पारमार्थिक रूप है, जो अजेय है।

बष्यान (मत्रयान) तीन कायाओं के अतिरिक्त एक चतुर्थं काया भी स्वीकार करता है। रहस्यमय अनुभूति के लिए इन चार कायाओं को मानसिक-सोपानों के रूप में स्वीकार किया गया है। यह चतुर्थंकाया विज्ञानवादियों की 'स्वाभाविक-काया' का ही विकसित रूप है, इसे तत्र 'सहजकाया' कहता है, यह तत्रों की अतिम साधनात्मक स्थिति है, यही प्राप्य है। उपनिषद् भी जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति व तुरीय—इन चार अवस्थाओं को मानती है, परन्तु बच्चयान अपनी चार कायाओं को उपनिषद की अवस्थाओं से उच्चतर सिद्ध करता है, 'सहजकाया,' तुरीयावस्था से उच्चतर है, धर्मकाया सुषुप्ति से, सम्भोग स्वप्न से तथा निर्माण जागृत अवस्था से उच्चतर है, धर्मकाया सुषुप्ति से, सम्भोग स्वप्न से तथा निर्माण जागृत अवस्था से उच्चतर स्थिति है।

चूँकि तात्रिक ज्ञान की कोटियों को केवल व्यावहारिक दृष्टि से मानते हैं, अतः निर्माण, सम्भोग, धर्म तथा सहज यह कायाओं का क्रम व्यावहारिक दृष्टि से ही हैं। अनः निर्माण प्रथम स्थिति भी है और अतिम भी, इसी प्रकार यद्यपि 'सहज-काया' को 'पूणं योग' कहा गया है, परन्तु साथ ही उसे प्रारम्भिक सोपान के रूप में स्वीकार किया गया है। उपनिषदों की अवस्थाओं में क्रम है, कोटियों है, बतः भेद है, ज्ञान एव ज्ञेयता है इसीलिए उपनिषदों की अद्धय अवस्था में भी 'मल्त' रहता है, तुरीय में अवशेष इस 'मल' के क्षय से इस सहजकायावस्था की प्राप्त होती है। यह प्रज्ञोपायात्मक है—प्रज्ञा एव करुणा की अद्धैतावस्था। इसी को पूणं योग कहा गया है। इसी स्थिति की प्राप्त 'मुक्ति-प्राप्ति' कहलाती है। उपनिषदों की 'तुरीयावस्था' में 'उपाय' का अभाव रहता है, इसलिए भी वह हीन अवस्था है।

दूसरी काया 'धर्मकाया' है। सुषुप्ति के क्षय से नित्य, अनित्य आदि भेदों से रहित, मैत्री से पूणं, चित्त की निर्विकल्प अवस्था को 'चित्तवष्त्र' या 'धर्मकाया' कहते हैं। प्रज्ञा व उपाय की एकता से इसे 'धर्मात्मा-योग' कहा जाता है। इस स्थिति मे तक का अभाव है "में सम्यक-सम्बुद्ध हूंगा" ऐसा अनुभव नही रह जाता। यह स्थिति उपनिषदो की सुषुप्ति से उच्चतर है,

#### (१) सेकोइश टीका-नारोपा-G. O. Series

इस प्रन्य को 'कालचक्रयान' सम्प्रदाय का प्रन्य माना जाता है, जो वष्त्रयान सम्प्र० का एक रूप है, साधना की विशिष्टिता के कारण ही इसका यह नाम पढा । 'काल' (Time) पर योग द्वारा अनुशासन इस कालचक्र यान की विशेषता है। अन्यतत्रों में भी 'काल' विषय का वर्णन हैं—'कालचक्र' को देवता के रूप में भी स्वीकार किया गया है।

सम्भोगकाया तृतीयकाया है, इसे 'वाग्वष्त्र' कहा गया है। सारे प्राणियों का मोदन तथा त्राण इसी अवस्था से होता है, बुद्ध ने इसी अवस्था से तंत्र का उपदेश दिया था। इसी को 'मत्रयोग' भी कहा गया है। 'प्रज्ञोपाय' की यहाँ भी एकता है। यह स्थिति सभी सस्कारों के नष्ट होने पर प्राप्त होती है, 'उपनिषदों की स्वप्नावस्था' से यह स्थिति महानतर है। '

चतुर्थ काया 'निर्माणकाया' है, जागृत अवस्था के क्षय से यह अवस्था उत्पन्न होती है, इसी से अनन्त रूपो व कायाओं की सृष्टि होती है, सभी क्लेशों की नाशक तथा रौद्र, राग, रस, शान्त आदि की संकीणता से रहित, उपेक्षात्मक अवस्था यही है, इसे 'कायावच्च' कहा गया है। यद्यपि निर्माणकाया को प्रारम्भिक स्थिति कहा जाता है परन्तु इसे अतिम अवस्था भी माना जाता है। नारोपा का कथन है कि 'विमल प्रभा' नामकतच के प्रथम क्लोक मे स्पष्ट कहा गया है कि निर्माणकाया हो सहजकाया है, यही शून्यता है, ज्ञानवच्च और शुद्ध योग यही है। र तुरीयावस्था जिसमे 'राग' शेष रहता है, सुषुप्ति जिसमे तमस् अविशष्ट रहता है, स्वप्नावस्था, जिसमे विकल्प रहते हैं तथा जाग्रतावस्था, जिसमे संज्ञात्मक ज्ञान

<sup>(</sup>१) सम्भोगकाया की स्थित में तक व इच्छाएँ शान्त हो जाती हैं। इस विशेष स्थित में 'स्वप्न' होने का भ्रम न हो अतः इसे स्वप्न से उच्चतर कहा गया है, इसी अवस्था में 'ध्विन' का जन्म होता है जो ज्ञान से एकाकार है, बीजमंत्रों का जन्म होता है, इन मत्रों में सृष्टि एव विनाश की शिक्त रहती है, आनन्द भी बीज रूप में इन मत्रों में सुरक्षित रहता है। इनसे मन की रक्षा होती हैं, अतः मत्र को त्राणात्मक कहा गया है। सम्भोगकाया की इसी स्थित में अवस्थित होकर बुद्ध भगवान ने गृष्टुकूट पवंत के पास 'मंत्रयान' का उपदेश दिया था। मत्रयान भाव एव अभाव' के पिण्डगत रूप, दवास-प्रवास को वश में लाकर 'शक्ति' के 'कथ्वं-सचरण' में विश्वास करता है, मत्रों के द्वारा ही शक्ति को जाग्रत किया जाता है और उसके ऊथ्वं-सचरण द्वारा अनन्त शक्ति तथा अपरिमित आनन्द की प्राप्ति की जाती है। सम्भोगकायावस्था के बिना मंत्र निर्वीमें हो जाते हैं।—द्रष्टव्य-सेकोइश्य-टीका की भूमिका-पृष्ठ १२-१३

( discriminative consciousness ) रहता है, इन सभी अवस्याओं से उच्चतर स्थिति की प्राप्ति निर्माण या सहजावस्था मे होती है। वह स्थिति ही 'महासुख' दातृ है। प्रथम और अतिम स्थिति को एक मानने का कारण यह है कि 'सहजावस्था' प्रथम अथं मे आत्यितिक स्थिति है, सृष्टि के पूर्व यह सहजावस्था ( उपनिषद् का ब्रह्म या आत्मा ) ही अपने को विषय और विषयी के रूप मे विभाजित करती है और विषय एव विषयी के नाश के बाद साधक शुद्ध स्वरूप मे स्थित होकर 'सहज' हो जाता है। अत: इस दृष्टि से 'सहजावस्था' या 'सहजकाया' अतिम स्थिति हुई = चतुर्थकाया।

द्वितीय अर्थ मे सहजकाया ही निर्माणकाया है, 'कायावच्च' की प्राप्ति सहजसाधना द्वारा ही होती है. अत: साधक साधना के प्रारम्भ में किसी स्त्री (प्रज्ञा) के साय योग प्रारम्भ करता है। इस साधना मे मस्तक मे स्थित बिन्द् = वीय = बोधिचित् = पुरुष-शक्ति को प्रज्ञा के मिलन द्वारा (रित-क्रिया) द्रवित किया जाता है, साधक का बोधिचित् (वीर्यं) द्रवित होकर वस्त्रमणि (लिङ्ग) तक आता है और प्रज्ञा (योनि) मे गिर कर न केवल बाह्य मृष्टि करता है अपितु साधक द्वारा बोधिचित् एवं प्रज्ञा के मिलन का यह आध्यारिमक लद्ध्य समझ लेने पर. बाह्य रित-क्रिया आतरिक शक्ति को जाग्रत कर देती है और इस शक्ति द्वारा मस्तक से स्विनित बिन्दु (वीर्यं-बोधिचित्) को पुन: मस्तक पर ही पहुँचा दिया जाता है ( ऊर्ध्व-रेतस्-योग ) और योगी इस प्रकार 'सहज' (सम्भोग ) साधना द्वारा शरीर स्थित शक्ति को ऊर्ध्व-सचरित करता है और अतिम स्थिति (सहज काया-चतुर्थं अवस्था ) को प्राप्त कर नित्य निद्वंन्द्व हो जाता है। यही सहजानन्द है, प्रथम एवं अतिम काया का एक्य यही है, स्खलन तथा ऊर्घ्वं-सचरण, अघोमुख विकास (involution) तथा विकास (evolution) की एक साथ अनुभूति ही तात्रिक बौद्धमत की विशेषता है। बाह्य और आतरिक की एकता 'सहजयोग' के बिना असम्भव है. तत्रों की यह घोषणा है. शैव एव शाक्ततत्रभी इसे स्वीकार करते है।

वज्रयोग--वज्रयान मे 'वच्ज' शब्द की बडी महिमा है। हिब्नू-ग्रीक रहस्यवाद में भी 'आदम' Adam शब्द का प्रयोग मिलता है। इसके दो

<sup>(</sup>१) दुर्वाररागमलाविलप्तोभयेन्द्रियात्मकतुर्यातमोऽभिभूतसुषुप्रमुखणोत्पादितसद-सत्स्वण्नानेकविकल्प भावससज्ञात्मक जाग्रदवस्थाध्वसकैः ..... बही:—पृष्ठ ५

अर्थं हैं ? साघना मे दीक्षित होने पर साधक का एक प्रकार से पुनंजन्म होता है २ आदम का अर्थं है 'बच्च' (diamond)। क्योंकि साधक बच्चवत् दृढ़ हो जाता है, उसकी दुबँलताएँ जलकर भस्म हो जाती है। वच्चयान मे भी यही सिद्धान्त स्वीकृत है, साघना मे प्रयुक्त प्रत्येक पदार्थं—जल, कुम्भ आदि सभी के लिए 'बच्च' शब्द का प्रयोग किया जाता है। साधक प्रत्येक पदार्थं को विशेष दृष्टि कोण से देखता, सूँघता और स्पन्नं करता है, प्रत्येक कार्यं से वह 'सर्वातीत सत्ता' को प्राप्त करना सीखता है, प्रत्येक बाह्य-पदार्थं व किया को वह आतरिक सत्यों का प्रतीक मानता है अतः उसका नाम 'बच्चाचार्यं' पडता है।

'वष्त्राचायं' को विशुद्ध योग, धर्म योग, मत्र योग, एव सस्थान-योग—इन चार सोपानो को पार करना पडता है। चार प्रकार की मुक्तियों कों पार करके ही मोणी इन योगो को प्राप्त करता है—शून्यता-विमोक्ष, अनिमिता-विमोक्ष, अपरिह्तित-विभोक्ष तथा अनिभसस्कार-विमोक्ष। मुक्तियो द्वारा प्रत्येक वष्त्रयोग से सम्बद्ध मानसिक-स्थितियाँ प्राप्त होती हैं, इन स्थितियों को प्राप्त करने के लिए ४ मागं हैं, प्रत्येक मागं से एक मानसिक स्थिति-विशेष और वष्त्रयोग विशेष की प्राप्ति होती है। इन मानसिक-स्थितियो (faculties) को 'वष्त्र' नाम दिया है। प्रयम वष्त्रयोग 'कायावष्त्र' कहलाता है, इसमे भौतिक शरीरादि की उन्नित होती है। आध्यात्मिक दृष्टि से आत्यन्तिक स्थिति को प्राप्त करने के लिए 'शरीर' की सहायता आवश्यक है, 'कायावष्त्र' का यह भी अर्थ है। 'वाम्बष्त्र' मे वाणी की पूणता प्राप्त होती है, चित्त-वष्प्र मे मानसिक विकास होता है और ज्ञानवष्त्र मे 'प्रज्ञा' का विकास होता है। प्रत्येक काया के साथ यह वष्त्रयोग सम्बद्ध है—

निर्माण काया—कायावष्त्र—विशुद्ध योग—शून्यता-विमोक्ष सम्भोगकाया—वाग्वष्त्र—धर्म योग—अनिमिता-विमोक्ष धर्मकाया—चित्वष्त्र—मत्र योग—अपरिह्नित—'' सह्जकाया—ज्ञानवष्त्र—संस्थान योग—अनिसस्कार''

श्राभिसम्बोधि सिद्धान्त—अभिसम्बोधि का अर्थ है 'पूणं-प्रकाश'। सम्बोधियो से सृष्टि-विज्ञान की व्याख्या की जा सकती है। ये काया-सिद्धान्त से सम्बद्ध है—

<sup>(</sup>१) सेकोहरेख टीका—धूमिका भाग—पृष्ठ ६

- १. एकक्षणाभिसम्बोधि-सहज काया
- २. पंचकार सम्बोधि-धर्मकाया
- ३. विशत्याकार सम्बोधि सम्भोगकाया
- ४. मायाजालाभिसम्बोधि-निर्माणकाया

प्रथम अभिसम्बोधि मे अनवरत और सहसा प्रकाश की प्राप्ति होती है, अतः वह सर्वे श्रेष्ठ है। मायाजालाभिसम्बोधि में सांसारिक भ्रमो का ज्ञान होता है। परन्तु साथ ही इन बोधियो से गर्भ-स्थित शिशु की वृद्धि, श्वास-प्रश्वास, विकास-अधो-मुख विकास (involution) आदि का भी ज्ञान होता है, चेतना जब जीव का रूप धारण करती है, तब इसे 'उत्पत्ति-क्रम' कहते हैं, पचज्ञानेद्रियाँ, कमें न्द्रियां, स्कन्व, घातु आयतन आदि का विकास भी इसमे सम्मिलित है-यह ज्ञान योगी घ्यान द्वारा प्राप्त कर सकता है। जिस प्रकार शेव बीज एवं बिन्दु से सुष्टि का विकास समझाते हैं. वैसे ही बौद्धतत्रों में बिन्द्र की कल्पना है. जिस प्रकार स्त्री-पुरुष-मिलन से बिन्दुपात से जीव की सृष्टि होती है, वैसे ही ज्ञान होने के पश्चात चेतना ऊर्घ्वं-संचरण की ओर उन्मुख होने पर एक 'बिन्दु' से परमार्थं की ओर चलती है। अत: बिन्दु विकास तथा अधोमुख विकास (involution) दोनो का प्रारम्भिक स्थान है। सर्वप्रथम स्थास, प्रश्वास को वश मे करके काल-विजय की जाती है। इच्छा-शक्ति से ही यह सम्भव होता है। श्वास-प्रश्वास दिन तथा रात की प्रतीक है। इसी प्रकार पक्ष, मांस, सूर्य-चन्द्र-ग्रहण, वर्ष आदि काल पर विषय की जाती है. पिण्ड मे ब्रह्माण्ड के सभी तत्व विद्यमान है, अत: पिण्ड-विजय ही ब्रह्माण्ड विजय है। अतिम सोपान मे श्वास-प्रश्वास एक जाता है, और योगी की शक्ति आत्मकेन्द्रित होती है। आध्यात्मिक उन्नति की बाधाएँ कट जाती है । यही स्थिति योगी का 'पुर्नजन्म' है । इसी को 'वष्त्रसत्व' अवस्था कहते हैं।

द्वितीय स्थित 'महासत्व' है, तृतीय है 'बोधिसत्व' और चतुर्थं है 'समय-सत्व'। इस क्रम को उलट कर कहा जाता है अर्थात् समयसत्व प्रथम, बोधि-सत्व द्वितीय, महासत्व तृतीय एव वष्त्रसत्व अतिम अवस्था भी कही जाती है, क्योंकि प्रकाश की प्राप्ति में क्रम और अक्रम दोनो रहते हैं।

शैव साधक 'बिन्दु' को ईश्वर मानकर इससे ही सृष्टि का विकास समझाते हैं—बौद्धों के अनुसार भी इस 'बिन्दु' मे अब्यक्त शक्ति अवस्थित रहती है, इसे 'अच्युत' और 'स्वाभाविक' कहा गया है। यह प्रथम और अतिम स्थिति है। 'बिन्दु' से 'शरीर' तक के विकास को योगी घ्यान द्वारा देखता है। 'बिन्दु' (चेतना का सृष्टि के लिए उन्मुख रूप) को सिवत् भी कहा गया है। क्वास एव प्रक्वास रूप मे यह बिन्दु व्यक्त हो रहा है, अतः क्वास को 'प्रकाश' एव प्रक्वास को 'विमशं' कहा गया है शैवतत्र भी सिवत्, प्रकाश और विमशं शब्दो का प्रयोग करते हैं। परन्तु इनके अर्थों मे किचित् अतर है। जाग्रत अवस्था को यहाँ दिन, स्वण्न को रात एव सुपुप्ति को प्रकाश कहा गया है क्योंकि सुपुप्ति मे सिवत् प्रकाशित हो जाती है, सासारिक ज्ञान शात हो जाता है। तुर्यावस्था को 'विमशं' कहा गया है, जबिक शैव-तत्रों मे विमशं शक्ति या शिव का क्रियात्मक रूप है। परन्तु शिव-शक्ति की एकता का आधारभूत सिद्धान्त यहाँ स्वीकृत है।

भूत-विजय—आयतन का अर्थ है प्रत्यक्षीकरण (perception) एव इन्द्रियों के विषय। पृथ्वी, जल, अनि आदि पचभूतों को 'प्रज्ञा' (स्त्री) माना जाता है और पचस्कन्यों (रूप, वेदना, सज्ञा, सस्कार, विज्ञान) को 'उपाय' (पुरुष) माना जाता है। इनकी एकता का ध्यान शक्तियों के सिहत ध्यानी-बुद्धों के रूप में किया जाता है। शक्ति-संयुक्त (युगनद्ध) ध्यानी बुद्धों के ध्यान से इन्द्रिय तथा विषय की एकता सिद्ध होती है और दृश्य एव द्रष्टा की एकता प्राप्त हो जाती है। शनै: शनै: भौतिक जगत् की सत्ता भ्रम पूर्ण है, यह जान होने लगता है, और साधक उसे अतीन कर प्रतिबिम्बवत् देखने लगता है। यही धर्मकाया का सोपान है।

सम्भोगकाया के ध्यान में काल-विजय आती है। काल को क्षणो, दिवसों मास और सक्रान्तियों में बॉटकर ध्यान किया जाता है। इन्द्रियातीत शक्तियों के जाग्रत हो जाने से इस स्थिति में काल-विजय होती है।

निर्माणकाया मे १६ प्रकार के आनन्दो पर विजय होती है। ये आनन्द भौतिकसृष्टि की उत्पत्ति से सम्बद्ध हैं, यथा मैथुन का आनन्द। क्रमानन्द, परमानन्द, विरमानन्द, सहजानन्द, इन चार कक्षाओं मे १६ प्रकार के आनन्दों को रखा गया है। ये आनन्द भौतिक भी है और पारमार्थिक भी, दोनों में अभेद स्थापिन करना ही साधना है—जब भौतिक आनन्द पारमार्थिक आनन्द का बाधक न रह जाए तब साधना पूर्ण हो जाती है, पूर्ण प्रकाश की प्राप्ति होने पर ही मैथुनादि का ऐन्द्रिक आनन्द पारमार्थिक आनन्द पारमार्थिक आनन्द हो सैथुनादि का

एन्द्रिक ओर अतीन्द्रिय अनुभूतियों में हैंत नहीं देखता वह निर्ह्वेन्द्र होकर बिहार करता हुआ निराकुल रहता हैं। अत: 'सहजानन्द' प्रथम स्थिति है और अतिम भी। साधना का प्रारम्भ भी पचमकार से होता है और अन्त भी पचमकार में ही होता है, प्रकाश जैसे-जैसे बढता जाता है, व्वास-प्रश्वास पर जैसे-जैसे अनुशासन वढता जाता है, वैसे ही वैसे भौतिक आनन्द क्षोभ कम उत्पन्न करते है ओर अन्त में सासारिक अनुभव एव पारमायिक अनुभव में अद्वय स्थापित हो जाता है। योगी विधि-निषेध से परे हो जाता है।

प्रतिपत्ति-सिद्धान्त—अभिसम्बोधित के सिद्धान्त से 'उत्पत्ति क्रम' पर प्रकाश पड़ता है इनसे ईश्वर और मनुष्य किस प्रकार सृष्टि करते है, यह स्पष्ट हो जाता है। उत्पत्ति क्रम से सृष्टि का विकास तथा 'उत्पन्न क्रम' से साधना मे पूर्णता-प्राप्ति को समझाया जाता है। 'उत्पन्न-क्रम' मे सर्वातीत घ्यान-प्रक्रिया का वर्णन है, इसे ही प्रतिपत्ति कहते है। उपसज्ञा, वेदना, सस्कार, विज्ञान, ज्ञान, लक्षण, इन षट् स्कन्धो द्वारा १० सृष्टि-सम्बधी निमित्तो—घूम्र आदि का घ्यान किया जाता है। पचभूत तथा ज्ञान तथा आयतन (शरीर, जिह्ना, नेत्र, श्रवण तथा आत्मा) तथा धर्मधातु (शब्द, स्पर्शं, रूप, रस एव गध) भी इस घ्यान-प्रक्रिया से सम्बद्ध है।

## युगनद्ध-सिद्धान्त

पूर्णं अद्भय की अवस्था की प्राप्ति ही युगनद्वावस्था है। 'युगनद्ध' का अथं है, दो का परस्पर संयुक्त होना, यथा रितकाल में पुरुष एव स्त्री संयुक्त होते हैं तथेव प्रज्ञा (स्त्री) तथा उपाय (पुरुष) की संघट्टता ही युगनद्धावस्था कहलाती है। शेव इसे शक्ति-शिव की 'संघट्टावस्था कहते हैं। शेवों की शक्ति-शिव की 'संघट्टावस्था' को वेदान्त 'स्वरूपस्थित' कहता है। यह अवस्था वही है, जब चेतना में किसी प्रकार की हलचल नहीं होती। जागतिक पदार्थों की शून्यता ज्ञात हो जाने पर, शरीर, मन, शब्द में 'तथता' का ज्ञान भर कर जब साधक जगत के दु:खों के नाश के लिए सनद्ध होता है, तब 'युगनद्धावस्था' प्राप्त होती है। सावृतिक सत्य एव परमार्थिक सत्य की एकता इसी अवस्था में प्राप्त होती है। यह स्थिति

<sup>(</sup>१) क्रमशः धूम्र, मृगजल, अग्निमक्षिका, दीप, ज्योति, चन्द, सूर्यं, चन्द्र-ग्रहण, चन्द्रकला, बिन्दु ये दस प्रतिपत्तियाँ (ध्यान) कही गई है—सेकोद्देशटीका।

अवाङ्गमनसगोचर है। ज्ञान एव सासारिक कर्मो का यही सहअस्तित्व होता है। भाव, अभाव, स्मृति, विस्मृति, राग, विराग, कारण, कार्यं सब द्वन्द्वो से यह अवस्था अतीत है। यही 'बुद्धत्व' एव 'बफ्रोपम' अवस्था है।

ज्ञान एव क्रिया (साधना) की एकता से ही यह अवस्था प्राप्य है। शैवतत्रों में भी शिव शक्ति के माध्यम से ही स्वरूपस्थिति को प्राप्त करता है। शुद्ध ज्ञान (चेतना) अपने प्रकृत रूप का अनुभव नहीं कर सकता, इसके लिए वह अपने ही एक रूप—क्रिया को अपनाता है, यह क्रियाशक्ति ही देवी है, बौद्धतत्रों में यहीं योगिनी है, अत: बौद्धतत्रों में आलिङ्गनबद्ध देवी-देवताओं के रूप दिखायी पडते हैं। तिब्बत मे देवी-देवताओं के इस रूप को 'यबयुम' कहते हैं। वैष्णवों में लद्दमीनारायण तथा 'युगलकिशोर' के पीछे भी यहीं रहस्य है।

अद्ययक्त्र ने लिखा है कि 'युगनद्ध' को समझने के लिए जागतिक पदार्थों को 'नि:स्वभाव' समझना चाहिए, पदार्थ स्वत: नहीं है, वे किन्ही कारणों से उत्पन्न होते हैं अत: वास्तविक रूप मे उनकी उत्पन्न होती है, यह नहीं कहा जा सकता। यथा रूप न रूप मे रहता है, न नेश्र मे रहता है, न विज्ञान (चेतना) मे रहता है अतएव 'रूप' का 'उत्पाद' केवल हमारी 'प्रतीति' पर निभर है। इसी प्रकार आग न पुरुष के हाथ मे हैन मथनीय लकड़ी मे, अत: क्स्तु की अजातता सिद्ध है। परन्तु वस्तु की प्रतीति भी होती है अत: पूणंत: अजातता भी नहीं है, अत. भाव एव अभाव दोनों की एकता ही 'युगनद्धता' है। र

<sup>(1) .....</sup>pure abstract thought can not realise its own nature unless it comes back to itself through its own activity and when it Thus turns back to itself through Vimarasa, it becomes the Egohood

An introduction to Tantric Buddhism

S B Das gapta, Page 129

<sup>(</sup>२) रूपे न विद्यते रूप न वा चक्षुषि विद्यते ।

न चैतत् तज्जविज्ञाने, दारुबह्निकथा यथा

मन्याने मथनीये वा न वा पुरुषहस्तयोः

प्राक्सिद्धो विद्यते बह्निः प्रतीत्याऽथैः स जायते ।

नैःस्वाभाव्यादजातत्व प्रत्ययादीनरुद्धता ।

भावाभावावतो न स्तो, युगनद्ध तुभासते—युगनद्ध प्रकाश, अद्वयवष्य सग्रह

जागितक पदार्थों की प्रतीयमान सत्ता है, यह ज्ञान हो जाने पर साधक प्रत्येक अवस्था में निद्धेन्द्र रहता है। यही 'शून्यता' है, इस शून्यता को 'क्सी' तथा इसकी अभिव्यक्ति को 'पुरुष' कहा गया है, दोनों की एकता होने पर 'सहज प्रेमा-वस्था' उत्पन्न होती है, अर्थात् युगनद्धता ही सहज प्रेम है। १

राग-महाराग—'महासुख' का सिद्धान्त 'महाराग' के सिद्धान्त के साथ सम्बद्ध है।

'उच्छूष्मतत्र' मे कहा गया है कि शिव एव शक्ति के समायोग से 'महासुख' मिलता है। वाह्यरूप मे यह सुख वीर्म-स्खलन के क्षण मे प्राप्त होता है, इस क्षण के आनन्द से ही आतिरक 'महासुख' की प्राप्ति सम्भव है, क्योंकि वीर्म-स्खलन के समय ही निज, परत्व का ज्ञान मिट जाता है, पूणें तादात्म्य प्राप्त होता है, स्वसंवित्ति की यह अनुभूति तत्व ज्ञान मे सहायक है। इसी आनन्द को ब्रह्मानन्द कहा गया है। यह अवस्था सब समय रहे, यही जीवन्मुक्ति है अतः अनवरत शिक्ति सहवास अनवरत ब्रह्मानन्द मे मम्न रखता है। इस अवस्था मे जिघर दृष्टि जाती है, उघर 'ब्रह्म' के दर्शन होते है। अतएव प्रिया-दर्शन भी ब्रह्मदर्शन ही है, चूँकि प्रिया-दर्शन सबसे अधिक मनोरम है, अतः अन्य वस्तुओं को देखने की क्या आवश्यकता है ? प्रिया-सहवास द्वारा जो 'राग' उत्पन्न होता है, उसी मे पूणें तन्मय होने से, ब्रह्मानन्द या निर्वाण प्राप्त होता है, इसलिए तत्र इस 'राग' को 'महाराग' कहते है। धर्म एव अवर्म, विधि और निषेध की भावनाओं मे पतित पशु इस साधना को नहीं समझ सकते। किन्तु तत्र तत्वज्ञान के अभाव मे भोग को विनाशक मानते हैं,

<sup>(</sup>१) शून्यता अतिवरा कान्ता, मूर्त्या निरुपमा तु या ।
प्रथक् यदि कदाचित् स्यात्, बद्धः स्यात् कान्तनायकः ।
दम्पती शिङ्कतौ तस्मात्, गुरोरूपस्थितौ पुरः ।
निजप्रीत्या तयोस्तेन, साहज प्रेम कारितम्—प्रेमपंचक
अद्वयवष्यसग्रह

<sup>(</sup>२) शिवशक्तिसमायोगात् सत्सुख परमाद्वयम् । — अद्वयव प्रसग्रह—

<sup>(</sup>३) यद् यद् वै दृश्यते किञ्चित्, तत् तद् ब्रह्मैति कल्पयेत् । प्रियादर्शनमेवैकं किमन्यहर्शनान्तरैः प्राप्यते येन निर्वाण, स्वरागेणापि चेतसा—वही

अत: ज्ञान के द्वारा भोग ही मुक्तिदायक है। ग्राह्य एवं ग्राहक से परे होकर अक्षोभ प्राप्त होता है। <sup>9</sup>

उपनिषद् का तत्वज्ञान मन, चित्त, बुद्धि के विनाश (Anihilation) द्वारा मुक्ति प्राप्ति मे विश्वास रखता है जबिक तात्रिक मार्ग विराग द्वारा, राग द्वारा—मन, चित्त, इन्द्रियो से जन्य आनन्द द्वारा ही निर्वाण प्राप्त कराता है। अज्ञानी जन जिन आनन्दो के द्वारा नरक मे पडते है, योगी उन्ही के द्वारा मुक्ति प्राप्त करते हैं। जगत के सारे आनन्द साधकों के हित के लिए ही निर्मित किये गए हैं, मूर्खों का इनके भोग से पतन होता है—ज्ञानियों का नहीं। ध

महासुखवाद — प्रारम्भिक बौद्धमत मे इच्छा का पूणं नाश ही निर्वाण है, महायान मे निर्वाण का वणंन उपनिषदों की 'मुक्ति' अवस्था के समान वर्णित है, उसमे आनन्द एव शान्ति दोनों की प्राप्ति होती है, किन्तु 'वष्प्रयान' मे मुक्तावस्था के इस आनन्द को 'महासुख' का नाम दिया गया है। भावात्मक रूप मे 'महासुख' की स्वीकृति वष्प्रयान की विशेषता है। केवल मानसिक वृत्तियों का शमन ही निर्वाण नहीं है अपितु इसमे अवणंनीय लोकोत्तर महासुख प्राप्त होता है। "मे सुख भोग रहा हूँ" ऐसी भावना इस अवस्था मे नहीं रहती अतः यह स्थिति निर्विकल्प स्थित है और निर्विकल्प होने मे ही 'महासुख' है।

अद्रयवात्र के अनुसार न वस्तु की सत्ता सिद्ध होती है न असत्ता सिद्ध होती है, अत: भाव एव अभाव का अद्रय ही महासुख देता है। यह सुख सासारिक सुख नहीं है न इस स्थिति में सुख का अभाव है, क्योंकि सुख के अभाव में बोघि (ज्ञान)

<sup>(</sup>१) त्यजधर्ममधर्मं च उमे सत्यानृते त्यज । — वही

<sup>(</sup>२) प्राप्यते येननिर्व्वाण, स्वरागेणापि चेतसा-अद्वयवष्यसग्रह

<sup>(</sup>३) कर्मणा येन वै सत्वा:, कल्पकोटि शतान्यपि ।पच्यन्ते नरके घोरे, तेन योगी विमुच्यते—ज्ञानसिद्धिः

<sup>(</sup>४) सम्भोगार्थमिद सर्व त्रैघातुकमशेषतः । निर्मित वष्त्रनाथेन साधकाना हिताय च---वही

नहीं होती साथ हो आसक्ति की दशा में भी बोधि नहीं ठहर सकती, अतः यह बोधि रूप महासुख लोकोत्तर सुख है। १

चेतना मे वस्तु-शून्यता का ज्ञान होते ही देवताकारा स्फूर्ति उत्पन्न होने लगती है, इस स्फूर्ति से ही साधक को फल मिलता है, कोई बाह्य शक्ति उसे फल नहीं दे सकती, इस स्फूर्ति को ही 'देवता' कहा गया है, अतः साधना के समय लौकिक सुख-भोग द्वारा इस अलौकिक निर्विकल्प स्फूर्ति की ओर साधक उन्मुख होता है। अतः जगत के भोग हो उपाय हैं और शून्यता ही प्रज्ञा है, दोनों का तादात्म्य ही महासुख है। 2

इस 'तादात्म्य' कीं अनुभूति स्त्री-पुरुष के सहवास द्वारा ही हो सकती है, लौकिक सुख की प्रतीति अलौकिक सुख की सत्ता के कारण ही है। अतः लौकिक सुख के नाश के द्वारा साधना करना 'सहज' पद्धित नही है। अतः लौकिक सुख के नाश के द्वारा साधना करना 'सहज' पद्धित नही है। अतः लौकिक अज्ञानी पुरुष का लद्ध्य ऐन्द्रिक सुख प्राप्ति है, साधक का लद्ध्य है अलौकिक सुख-प्राप्ति। दृष्टिकोण मे अतर होने से लौकिक सुख साधक के लिए मुक्ति का साधन बनता है और अज्ञानी को अध पतन की ओर ले जाता है। अतः योनि को तत्रों में 'सुखावती' कहा गया है और 'वीमें' को ही 'आनन्द' कहा गया है। सुखावती में स्थित होकर (युगनद्ध होकर) ही साधक 'महासुख' पाता है। इसीलिए ताँत्रिक गुह्य साधना बिना स्त्री (मुद्रा) के नहीं हो सकती। योगी भोग एव योग की प्राप्ति एक साथ करके महासुख प्राप्त करता है।

समरस या सामरस्य का सिद्धान्त—'महाराग' एव 'महास्ख' से ही सम्बद्ध 'समरसता' का सिद्धान्त है। पूर्णता की अनुभूति ही समरसता है। इस स्थिति मे प्रज्ञा एवं उपाय का अलग-अलग बोध नहीं होता, एक साथ होता है।

<sup>(</sup>१) सुखाभावे न बोघि: स्यात् मता या मुखरूपिणी ।
अस्तित्वे च महान सगः, ससारोदय हेतुकः—महासुख प्रकाश
यथा यथा भवेत् स्फूर्तिः, सा तथा शून्यतात्मिका । अद्वयवध्य सग्रह
हैताहैतमनो यच्च तत्र तद्वासना फलगु ।

<sup>(</sup>२) शातचित् देवताकार विश्वचक्रमुपायकम् प्रज्ञा च शूत्यता प्रोक्ता, साध्यतादात्म्यमिष्यते ।—वही

<sup>(</sup>३) सुखाभावे न बोधि: स्यात्, मता या सुखरूपिणी-वही

चेतना के निम्न स्तर—मन—चित्त, बुद्धि आदि तथा उच्च स्नर—स्वय प्रकाश्य ज्ञान आदि मे पूर्ण एकता इसी स्थिति मे दृष्टिगोचर होती है। इसी को 'समरस का चक्र' कहते है, अर्थात् जीवन के सभी प्रकार के अनुभवों मे, सभी वस्तुओं में एक ही रस का चक्र स्थापित हो जाना ही समरम चक्र है। अथवा जीवन के चक्र में एक ही रस की अनुभूति प्राप्त करना ही समरम चक्र है। मन की प्रवृत्ति एवं निवृत्ति सामरस्य की स्थिति में नष्ट हो जानी है। यह अद्धयावस्था है। सिद्ध कन्हपाद ने कहा है कि जल में लवणवत् जब मन स्त्रों (शून्यता) में मम्न हो जाय तभी सामरस्य की स्थिति प्राप्त होनी है। शिव एव शक्ति का सामरस्य भी यही है। प्रज्ञा तथा उपाय, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति की भी परिपूर्ण एकता इसी का नाम है।

सहज-सिद्धान्त—वष्यान के विकास में 'सहजयान' आगे की कडी है, इन्द्रभूति और लद्दमीकरा देवी ने 'सहजयान' का प्रचार किया, यह कहा जा चुका है। तिन्तु अन्य वष्प्रयानी साधक भी वस्तुत: सहजयानी ही है, साधना के क्षेत्र में 'सहज' पद्धित को अपनाने से 'सहजयान' का महत्त्व बटा। दार्शिनक दृष्टि से 'सहज' शब्द का अर्थ है 'प्रज्ञाज्ञान'। सहज एव प्रज्ञा ज्ञान एक है। सम्पूर्ण धर्मों का अकृत्रिम लक्षण ही 'सहज' है। धर्म का अकृत्रिम लक्षण यह हे कि वे नि'स्वभाव है, अत: शून्य हैं परन्तु उनका अभाव नही है। उनकी प्रतीति अवश्य होती है, अतएव भाव व अभाव से परे शुद्ध बोधि का ज्ञान ही सहज ज्ञान है। व्यावहारिक दृष्टि से 'सहज' का अर्थ सरल है। जगत मे भोगो की ओर मन

<sup>( ? )</sup> 积平 = Sameness and Ras = Chakra of Sameness = the oneness of the nature of all that is there in the cycle of existence—An introduction to tantric Buddhism—

S B Das Gupta

<sup>(</sup>२) सहज सत्सव्व सहजच्छायानुकारित्वात् सहजिमत्यभिधीयते । सहजच्छाया सहजमदुश ज्ञान प्रतिपादयति । सहज प्रज्ञाज्ञानम् । अतएव प्रज्ञाज्ञाने सहजस्योत्पत्तिनीस्ति । यस्याः सहज नाम स्वरूप सर्वि-धम्मीनामकृत्रिम लक्षण इतियावत् ।

का उन्मुख होना 'सहज' है, अतः भोग द्वारा योग की प्राप्ति ही सहज मार्ग है। अन्य साधनाएँ, हठयोग आदि कठिन मार्ग है, तत्त्वज्ञान भोग द्वारा भी हो सकता है, यही सहजयान का सदेश है। भोग-स न्यास मन के विरुद्ध कार्य है, अतः उसमे सफलता दुष्कर है।

किन्तु तत्त्वज्ञान के अभाव में साधना नाशक है। यथा दपँण में प्रतिबिम्बित मुख को भ्रान्तिवश लोग वास्तिवक मुख समझ लेते हैं, तथैव कोरे कियावादी ज्ञानहीन कियाओ द्वारा सहजानुभूति प्राप्त करने का दम्भ करते हैं। ऐसे लोग धर्म का वास्तिवक रहस्य नहीं जानते। करुणा एव शून्य के अभेद को तत्र 'धर्ममुद्रा' कहते हैं, ललना और रसना (इडा-फिंगला—प्रज्ञा-उपाय) के मध्यमार्ग स्थित अवधूती (सुषुम्णा) के मार्ग से सहजसुख का साक्षास्कार होता है। इसी को धर्ममुद्रा कहा गया है। यह 'सहज' का योगपरक अर्थ है। भोग परक अर्थ यह है कि 'अवधूती' (निद्वन्द्व) स्त्री के साथ ही 'सहजानन्द' मिलता है।

शाक्त, शैव तंत्र भी वस्तुत: सहजयानी है, क्यों कि सभी तत्रों में यह सिद्धान्त स्वीकृत है कि मन की सहज गित का ही साधक को अनुसरण करना चाहिए। जिधर मन चले उधर ही चलकर, जहाँ मन लगे, वही उसे रोककर उस वस्तु से तादात्म्य करना चाहिए, मन को वश में करने का सबसे 'सहज' उपाय यही है। मन के विपरीत मार्ग को स न्यासी अपनाते हैं अत: उनका कार्म कठिन है। हठयोगी भी कठिन मार्गी है, कठिन साधना में मन का केवल दमन होता है, वह वस्तुत: वश में नहीं होता और दिमत मन अवसर मिलने पर साधक को भ्रष्ट कर सकता है परन्तु 'सहजयानी' मनोवैज्ञानिक पद्धित अपनाते हैं, अत: उनके विश्वास के अनुसार उनका मार्ग श्रेष्ठ और 'सहज' है। साथ ही स न्यास मार्ग में केवल कुछ लोग ही उतर सकते हैं जबिक तत्र मार्ग में प्रत्येक प्रकार का प्राणी मुक्ति पा सकता है, कोधी क्रोध द्वारा, भयभीत भय द्वारा और विलासी विलास द्वारा मुक्त हो सकता है, यही इस मार्ग की विशेषता है। मन की सहजगित का अनुसरण प्रत्येक प्राणी के लिए सहज है। मन क्षुब्ध न हो, प्रत्येक व्यक्ति ऐसा प्रयत्न कर सकता है, अत: चिक्त के अनुकूल योग होने से यह योग सहज योग कहलाता है। १

<sup>(</sup>१) तथा तथा प्रवर्तेत, यथा न क्षुम्यते मनः।
स क्षुब्धे चित्तरत्ने तु सिद्धिनैव कदाचन ।
तस्मात् सिद्धि परामिच्छन् साधको विगताग्रहः।
चित्तानुकूल योगेन, साध्येत् परमपदम्-प्रज्ञोपाय-विनिश्चिय सिद्धि

अनग वष्त्र ने लिखा है कि जिस प्रकार गाँबर से सूत्र दृढ किया जाता है उसी प्रकार नाना उपायों से चित्र को दृढ किया जाता है, ये उपाय चित्त के अनुकूल होने चाहिए, चित्त के निरोध या नाश के उपाय 'बाधनाजालमल' कहे गए है, अतः कठिन प्रक्रियाओं से बचना चाहिए, यही सहजयोग है।

अद्वयवष्त्र के अनृसार सहज अकृत्रिम है, इसका अर्थ निःस गता है, सुख असङ्गता से ही उत्पन्न हो सकता है। विश्व को अपनी चेतना मे स्थित करके ही यह सहजावस्था प्राप्त है।<sup>२</sup>

आदि-खुद्ध का सिद्धान्त तथा देवसण्डल—बौद्धमत प्रारम्भ मे अनात्मवादी एव अनीश्वरवादी था, परन्तु महायानमत मे भाव तथा अभाव आदि कोटियों के परे बतलाकर भी एक सत्ता को स्वीकार कर लिया गया और तात्रिक बौद्धमत मे तो आत्मा एव परमात्मा को स्पष्ट स्वीकार कर लिया गया, यद्यपि इन दोनों को अवाङ्गमनसगोचर कहा गया है। तात्रिक-बौद्धमत मे नास्तिकता की छाया भी नहीं है। शै गौतम बुद्ध ने अनीश्वरवादी होने पर भी देवताओ, यक्षो, प्रेतो आदि का खबन नहीं किया था, यह हम कह चुके हैं, श्री 'कैरेली' के अनुसार गौतम बुद्ध कल्पित ईश्वर में विश्वास न करते थे, अ उपनिषदे भी 'सत्ता' को

<sup>(</sup>१) गोमयाघार योगेन सूत्र सन्वार्यंते यथा। चित्त सूत्र तथा घायँ, उपायाघारयोगतः यदाव बुद्धा निरवग्रहेण, चित्तेन सिद्धिविपुलाशयैस्तु। चदाभिभूतः सहजावगत्या न बाघना जलमाली भवन्ति॥

 <sup>(</sup>२) सहजोऽकृत्रिमो यस्मात्, तस्मात् सङ्गो न साहजः । वही
सुखं न सहजादन्यत् सुख चासङ्गलक्षणम्
विश्व स्वसमय कृत्वा, मन्नः सहजसागरे—अद्धयवष्त्रस ग्रह

<sup>(3)</sup> Mahayanic Buddhism and especially Vajrayan has developed early Buddhist athersm into a system in which all former assumptions of Indian thought, Such as pantheistic, and monistic ideas, found their place in harmony together, No trace of athersm as such is left here. सेकोइंश्य टीका—नारोपा—भूमिका भाग—Page 20-21.

<sup>(</sup>४) वही

नेति-नेति कहती है। महायान मत मे उसी 'सर्वातीत' सत्ता को ही स्वीकार किया गया है।

जगत के पदार्थों की 'सत्ता' वास्तविक नहीं है, वास्तविक सत्ता की परिभाषा यह है कि वस्तु अपनी उत्पत्ति के लिए अन्य किसी वस्तु पर निभैर न हो परन्तु जगत मे प्रत्येक वस्तु दूसरी पर निर्भंर है यहाँ प्रत्येक 'उत्पाद' का कोई 'प्रत्यय' (हेतु) है, अत: प्रतीत्यसमुत्पाद के सिद्धान्त के अनुसार जगत के पदार्थों की सत्ता 'स्वतंत्र' नहीं है, पदार्थं नि.स्वभाव है, अर्थात् वे स्वयमेव सिद्ध नहीं है, किसी अन्य की अपेक्षा पर अवलम्बित है अत: 'शून्य' है, यह शून्य शब्द का प्रथम और बाह्य अर्थ है। पारमार्थिक दृष्टिकोण से देखने पर 'शून्य' शब्द का अर्थ वह सत्ता है जो इस बाह्य जगत का आधार है और जो इससे अतीत है, वह न भाव है, न अभाव, न भावाभाव । अतः 'शून्यत्व' के श्री कैरेली ने बाह्य और अतमुंख (objective and subjective or Microcosmic) अर्थ किये हैं और ये अर्थ भेरे मत से ठीक है। यह सर्वातीत सत्ता (शून्य) सर्व-व्यापक भी है, वष्त्रयान इसे स्वीकार करता है और इसे 'आदिबुद्ध' नाम देता है, इसी से पचध्यानी बुद्धः की अभिव्यक्ति होती है । 'आदिबुद्ध' अनादि तत्त्व है, सर्वंज्ञ और सर्वंद्रष्टा है, उपनिषदो के ब्रह्म के समान वष्त्रयान मे इसका वर्णंन किया गया है, इसमे शून्यता एव करुणा की अद्वैतावस्या है। यह 'कान' है, इसकी शक्ति 'सवित् रूपिणी' है, यह 'चक्र' है क्योंकि वह अनादि है, अत: उसे 'कालचक' भी कहा गया है।

आदि बुद्ध के हो विभिन्नरूप विभिन्न लोको मे अवस्थित है, अनेक बुद्ध, देवता बोधिसत्त्व आदि अनेक लोको तथा स्वर्गो मे रहते है, सभी बुद्ध और बोधिसत्व आदिबुद्ध की तरह ही करुणा एव प्रज्ञा से सयुक्त है, सृष्टि के मगल के लिए प्रयत्नशील हैं।

आदि बुद्ध पचस्कन्थों के अधिष्ठाता देवताओं के रूप में पचध्यांनी बुद्धों के रूप में अपने को व्यक्त करते हैं—

| रूप    | वेदना     | सज्ञा  | सस्कार      | विज्ञान |
|--------|-----------|--------|-------------|---------|
|        |           |        |             |         |
| वैरोचन | रत्नसम्भव | अमिताभ | अमोघंसिद्धि | अक्षोभ  |
|        |           |        |             |         |

(१) वही पृष्ठ ११

सम्भवतः यह सिद्धान्त साख्य-दर्शन से प्रभावित है। क्योंकि साख्य मे पचभूत, पचतन्मात्रा का वर्णन है। विद्ध-तत्रों मे ये घ्यानीबुद्ध शक्तियों सिहत वर्णित है, प्रत्येक के वर्ण, किरीट, मुद्रा, वाहन अलग-अलग है। प्रत्येक बुद्ध कुल, बीजमत्र, महाभूत, इन्द्रिय एव अवयव विशेष से सम्बद्ध है। जिस प्रकार वष्प्रयानियों ने प्रत्येक स्थान पर पाँच की जगह एक छठा तत्त्व जोड दिया है, वैसे ही घ्यानी बुद्धों के साथ भी एक छठे बुद्ध है, 'वश्चमत्व' जो 'आदिबुद्ध' ही है और घ्यानी बुद्धों मे सर्वश्चेष्ठ है।

श्री बिनयतोष भट्टाचा में के अनुसार 'जादिबुद्ध' का मिद्धान्त 'वष्त्रयान' की एक शाखा 'कालचक्रयान' में आविष्कृत हु त, परन्तु इसके बीज इसके पूर्वं भी मिलते हैं। वस्तुतः वष्त्रयान के अनेक सम्प्रदायों में घ्यानी बुद्धों को अपनी विशिष्ट पद्धति पर स्वीकार किया गया है।

आदिबुद्ध से ध्यानी बुद्ध अभिव्यक्त हुए है, इन्ही के मानवीय रूप 'बोधिसत्त्व' कहलाते है। बौद्धतत्रों के अनुसार घ्यानी बुद्धों एवं बोधिसत्त्वों का विवरण विस्तृत है<sup>3</sup>—

इस विवरण से स्पष्ट है कि घ्यानी वृद्ध वोधिसत्वो से उच्चतर साक्षात् बुद्ध है, ये सदा घ्यानरत रहते है, वे बोधिसत्वो की सृष्टि करते है। यद्यपि ये पाँच है, परन्तु वाज्यानी 'वाज्यसत्व' को जोडकर छह कर देते है।

तात्रिक गुह्य-साधना का सम्बध वष्त्रसत्त्वों से हैं। नैपाल के स्वतत्र मिंदरों में (जिनपर पेरोवर पुरोहितों का प्रभाव नहीं है) ये दो रूपें। में मिलते हैं १. एकाकी रूप में २. युगनद्ध या 'युम' रूप में (शक्तियों से सयुक्त)। द्वितीय

<sup>(1)</sup> An introduction to tantric Buddhism—S B Das Gupta

<sup>(2)</sup> Buddhist iconography—B Bhattacharya 1924 Calcutta.

<sup>(3)</sup> An introduction to tantric Buddhism—S. B Das, Gupta

ह्प अनुत्तर विश्वसत्व कहलाता है। पूर्व-बौद्धमत मे प्रत्येक सदस्य बोधिसत्व कहलाता था। परन्तु पद्मपाणि, रत्नसम्भव आदि बोधिसत्व दिव्य बोधिसत्व है। बोधिसत्वों का कार्म क्या है? बौद्धमत के अनुसार समय पर मानुषी बुद्ध जन्म लेते रहते है, यथा गौतम बुद्ध एक मानुषी बुद्ध थे, इनके ४००० वर्ष बाद मैत्रेय नामक मानुषी बुद्ध अवतार लेंगे। अतः इन दो बुद्धों के बीच की अवधि मे दिव्य बोधि-सत्व मानुषी बुद्ध का कार्य करेगे। जगत के जीवों को धर्मिशक्षा, निर्वाण के लिए प्रेरणा आदि का कार्य बोधिसत्व ही करते है। अतएव गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद अवलोकितेश्वर या पद्मपाणि नामक बोधिसत्व कार्म कर रहे है। यद्यपि बोधिसत्व पाँच है परन्तु इनमें कभी-कभी छुट 'घण्टा पाणि' का नाम जुड जाता है।

# मानुषी बुद्ध ( Mortal Buddhas )

हीनयानी साधक २४ बुद्धों को मानते हैं जबिक महायानमत ७ मानुषी बुद्ध या तथागतों में विश्वास करते हैं—

(१) विपश्यन् (२) शिखी (३) विश्वबाहु (४) क्रक्नुच्छन्द (५) कनकमुनि (६) कश्यप (৬) शाक्यसिंह (गौतम बुद्ध )।

कभी-कभी इन सातों के साथ 'मैत्रेय' नामक बुद्ध को भी जोड दिया जाता है जिनका अवतार हिन्दुओं के किल्क अवतार की तरह गौतम बुद्ध के ४००० वर्ष बाद अवश्य होगा। प्रत्येक बुद्ध की एक एक शक्ति है, तथा प्रत्येक बुद्ध एक-एक मानुषी बोधिसत्व के रूप में अभिव्यक्त होता है—

| मानुषी बुद्ध                  | मानुषी बुद्ध-शक्ति | मानुषी बोघिसत्व |
|-------------------------------|--------------------|-----------------|
| १. विपश्यन्                   | विप्रयन्ती         | महामति          |
| <ol> <li>হ. হিছিলি</li> </ol> | <b>शिखीमा</b> लिनी | रत्नघर          |
| े<br>३. विश्वबाहु             | विश्वधरा           | आकाशगंज         |
| ४. ऋकुच्छन्द                  | क <b>कुदव</b> ती   | शकमगल           |
| ५. कनकमुनि                    | कठमालिनी           | कनकराज          |
| ६. कश्यप                      | महिघरा             | धर्मधर          |
| ७. शाक्यसिंह                  | यशोधरा             | आनन्द           |

# भविष्य के बुद्ध ( The Future Buddha)

'मैत्रेय' गौतम बुद्ध के पश्चात् अवनार लेंगे। यह अभी तुषिन स्वर्गं में मानुषी बोधिसत्व रूप में स्थित हैं। इन्हीं मैत्रेय से आचार्गं असग ने भेट की थी और महायान मत की शिक्षा ली थी। तत्र का उपदेश भी असंग को इन्ही बुद्ध से मिला था। मैत्रेय को हीनयान तथा महायान दोनों मत स्वीकार करते हैं, अन्य बोधिसत्वों को हीनयानी नहीं मानते। विश्वास यह है कि बौद्धगया के पास 'कश्यप' मानुषी बुद्ध सो रहे हैं, जब मैत्रेय अवतार लेंगे तो वे मैत्रेय को 'बुद्ध' के योग्य वस्त्र देंगे, तब मैत्रेय बोधिसत्व से 'बुद्ध' सज्ञा प्राप्त करेंगे।

### मजुश्री

महायान मे मजुश्री का महत्व अत्यधिक है। यह महान बोधिसत्व है, बुद्धि, स्मृति आदि के दाता हैं। 'साधनमाला' मे इनके लिए अनेक मत्र दिये गए है, इनके अनेक रूप हैं। नैपाल मे चतुर्थ शताब्दी मे ही इनकी पूजा चल पड़ी थी। इनकी प्रथम चर्चा 'सुखावती व्यूह' मे मिलती है। 'मजुश्री मूलकल्प' मे इनका स्थान उच्चतम है। ये 'वाणी' के देवता है। इनका एक रूप 'वष्त्रानङ्ग' है जो हिन्दुओं के कामदेव से उधार निया गया है यह फूलों के वाण धारण करना है। वशीकरण के लिए इनकी पूजा होती है।

# देवकुल विस्तार (Emanations of Gods)

बौद्धतत्रों में प्रत्येक ध्यानी बुद्ध एवं बोधिसत्व से अनेक देवताओं तथा बोधिसत्वों की अभिव्यक्ति वॉणत है। प्रत्येक ध्यानी बुद्ध और बोधिसत्व एक कुल का जनक माना गया है, अनः सारे देवी देवता किसी विशिष्ट कुल से सम्बद्ध हैं, इस प्रकार बौद्ध देवमडल हिन्दू देवमडल से अधिक व्यवस्थित है।

### वैरोचन-कुल

वैरोचन-सतित में सब स्त्री देवताओं का जन्म हुआ है। मारीची, अशोक-कान्ता, वाराही या घोषा आदि अनेक देवियाँ इसी कुल की हैं। डाकिनी जैसी भयकर देवियों भी इसी कुल से विकसित हुई हैं। साधन-माला में इनकी वेशभूषा-वर्ण-वाहन, ध्यान, मत्र, मुद्रादि का वर्णन है।

### अद्योभ-कुल

'अक्षोभ' की सतान विपुल है। सभी भयकर रूप वाले है क्यों कि अक्षोभ का वर्ण नीला माना गया है। चण्डरोशन, हेरक, बुद्ध-कपाल, हयगीव, यमारि, जम्भल आदि उल्लेखनीय है। इनमे अधिकतर देव अपनी शक्तियों के साथ युगनद्ध रूप में पूजित होते है। शैव कापालिक मत के साथ इन देवों का सादृश्य है। हेरक का ध्यान शवासन द्वारा किया जाता है। तरमासभक्षण, कपालधारण तथा मैथुनरत होकर ही यह प्राप्त हो सकते है। 'जम्भल' शायद ध्यानी बुद्धों के पूर्व ही किल्पत कर लिया गया था। 'जम्भल' का एक रूप ५ वर्ष के बच्चे के रूप में मिलता है, चन्द्रमा पर स्थित कमल पर यह स्थित है, सर्पों का आभूषण पहनता है, रत्नों को मुख से उगलता है। हिन्दुओं में 'बालकृष्ण' की पूजा से इस 'बालदेव' का सादृश्य है। किन्तु वैष्णवों ने 'बालकृष्ण' को अधिक कोमल और ,सुदर रूप दिया है। अक्षोभ का एक रूप 'वष्प्रदाक' है जो शिव के समान 'महामाया' से आर्लिगित रहता है। 'हयग्रीव' हिन्दुओं एव बौद्धों में मान्य देव है। निश्चत रूप से बौद्धदेवमण्डल एवं पौराणिक देवमण्डल परस्पर एक दूसरे से प्रभावित है।

अक्षोभ-संतित का शैवधर्म से अद्भुत सादृश्य है। शिव की तरह ये देव इमशान मे रहते है, विभूति, रक्तपूर्णं कपाल, नरमुण्डमाल, अस्थियों के आभूषण, यज्ञोपवीत, डमरू, सर्पं आदि धारण करते है। भैरव एव हेरुक मे कुछ भी अतर नहीं है। यमारि तथा यम दोने। महिष पर चढते हैं।

अक्षोभ-संतित मे ११ देवियो भी है, इनमे महाचीनतारा या उग्रतारा, एक-जटा, प्रज्ञापारमिता, नैरात्मा आदि उल्लेखनीय है। शैव-शाक्तधर्म की 'काली' के समान ही इनके भमकर रूप है। हिन्दुओं की तारा महाचीनतारा ही है। ये देवियो मुण्डमाला, सपं, चीते की खाल, तलवार आदि धारण करती है। छोटे कदवाली है, पेट निकले हुए है, शव पर ये खड़ी होती है, इनके तीन नेत्र है, ये भमकर हास्य करती है। इनमे एकजटा सबसे महत्वपूण है। इसकी साधना से सब कुछ प्राप्त होता है। प्रज्ञापारमिता का रूप मनोहर है। सरस्वती से इसका सादृश्य है। बौद्धों ने सिद्धान्तों को देवी देवताओं का रूप दे दिया है, यथा नैरात्मा ( शून्य ) एक सिद्धान्त हें, क्नितु यह एक देवी भी है, बोबिसत्व को यह आर्लिगित करती है। प्रज्ञोपाय की एकता नैरात्मा के रूप में सकेतित है।

बौद्ध देवी-उपासना में शाक्त सम्प्रदाय की तरह सैंखी-सम्प्रदाय का बीज सुरक्षित है। यथा महाचीन तारा की उपासना में कहा गया है कि साधक को अपने को 'देवी' ही समझना चाहिए, देवी का रूप बनाकर ही उसकी उपासना की जाती है। आज भी काली का रूप भर कर साधक विचरते दिखायी पडते हैं।

#### रत्नसम्भव-कुल

रत्नसम्भव के कुल मे नेवल दो देव एव देवियाँ है, जम्भल तथा उच्छूष्म-जम्भल दो देव और महाप्रतिसारा एव वसुघारा दो देवियाँ है। यहाँ जम्भल कुबेर की तरह घन का देवता है।

#### श्रमिताभ-कुल

अमिताभ से अवलोकितेश्वर, महाबल तथा हयग्रीव देव, कुरुकुल्ला, भ्रकुटी तथा महासितवती आदि देवियाँ विकसित हुई हैं। 'कुरुकुल्ला' महत्वपूर्ण देवी है, वशीकरण में सहायक मानी जाती है।

### श्रमोघसिद्धि-कुल

अमोघ के कुल में सब देवियाँ ही उपन्न हुई है। खादिर वानी तारा, वश्य-तारा, घनदतारा, महामायूरी आदि उल्लेखनीय हैं। रोग, सपं-दशन आदि से ये देवियाँ रक्षा करती है।

ध्यानी-वृद्धों से उत्पन्न देवी-देवताओं के शीशों पर अपने-अपने कुल पिता ध्यानवृद्ध की मूर्ति रहती है। कुछ देव ऐसे हैं जो पचध्यान बुद्धों की समष्टि से उत्पन्न हुए हैं। इनमें जम्भल, महाकाल, महाकाल भट्टारक आदि है। इनके सिरो पर पाँचों ध्यानी बुद्धों की मूर्तियाँ रहती है। गुरु-द्रोहिया को महाकाल कच्चा ही खा जाता है, ऐसा उल्लेख मिलता है, ये सब देव शैव-धर्म से सम्बद्ध है।

#### वज्रसत्व कुल

ये छठे घ्यानी बुद्ध है, इनकी सतानों में जम्भल देव तथा चण्डा देवी की साधना मिलती है, इनके शीशों पर वष्त्रसत्व की मूर्ति रहती है।

### बोधि-सत्व-कुल

श्रवलोकितेश्वर—इनके १० प्र रूप है। इनमे लोकनाथ, हालाहल, नील-कंठ, सुखावती लोकेरवूर, सिंहनाद आदि उल्लेखनीय है। नेपाल मे इनकी पूजा प्रचिलत है। बौद्धतत्र मे अवलोकितेश्वर बड़े ही करुणामय देव है। गौतम बुद्ध के पश्चात् मैत्रेये आने के पूर्व तक यही जगत् के कल्याण मे लवलीन है। इन्होंने जीवो की मुक्ति के पूर्व अपनी मुक्ति स्वीकार नहीं की और बौद्ध ज्ञान के प्रसार में निमन्त है। सभी धर्मों के सभी देवी-देवता इन्हीं के विभिन्न रूप है। इनकी कृपा से ही प्रथम मनुष्य, पुनः पशु पक्षी आदि जीव क्रमशः निर्वाण प्राप्त करेंगे, तब यह स्वमं निर्वाण प्राप्त करेंगे, इस सेवा एव परोपकार भावना के कारण ये 'संघरल' कहलाते है। स्वगं में स्थित होकर भी यह जीवों की दशा देखने के लिए नीचे की ओर देखते रहते हैं इसीलिए यह 'अवलोकितेश्वर' (नीचे की ओर देखने वाला देवता) कहलाते हैं, सभी के कल्याण के पश्चात् अपने कल्याण की कामना से प्रेरित होने के कारण अवलोकितेश्वर की महिमा वैष्णवों के 'विष्णु' तथा शेवो के 'शिव' के समान ही प्रसिद्ध है। सभी बौद्ध देवों में सबसे अधिक करुणामय रूप अवलोकितेश्वर का ही है।

अन्य बोघि सत्वो के कुलो का वर्णन 'माघनमाला' मे नही मिलता ।

#### पंच रत्ता मण्डल

हिन्दुओं के पचरक्षा मण्डल देवताओं की तरह बौद्ध पच रज्ञा मण्डल भी मिलता है। इतमे महासहस्रप्रमर्दिनी, महामत्रानुसारिणी, महामायूरी, महासित-वती आदि देवियाँ है। महासहस्रप्रमादिनी को छोडकर ये देव शांति रूप है, दीर्घायु, राज्यों की रक्षा, भूत-प्रेत से रक्षा, अकाल से रक्षा आदि सभी लौकिक कल्याण इनकी उपासना से होते हैं। नैपानी बिहारों में इनकी मूर्तियाँ प्राप्त होती है। प्रत्येक पुरोहित इनकी 'हस्तिलिपि' रखता है।

### स्वतंत्र देवी-देवता

स्वतंत्र देवी-देवताओ पर घ्यानी बृद्धों की मूर्तियाँ नहीं मिलती । गणपित, विघ्नान्तक, वर्ष्णहुंकार, भूतडामर, परमाक्व, नाम सगीति, त्रैलोक्यविजय आदि ऐसे ही देव हैं। गणपित की १२ भुजाएँ, एक मुख, रक्तवर्ण, निकला पेट, कुठार बाण, वष्त्र, तलवार, शूल, पाश, मूशल, धनुष, खट्वाङ्ग, कपाल, शुष्कमास, लालकमल आदि वींणत है। चुहिया पर सवार है। यह गणपित तात्रिक गणेश है। विघ्नान्तक को मडल का द्वार रक्षक देवमाना गया है। यह हिन्दुओं के गणेश को पैरों से कुचलते हुए चित्रित है, 'वष्त्रवालानलाक' नामकदेव विष्णु को त्रैंलोक्य-विजय महादेव एव गौरी को परमाश्व, इन्द्राणी, लद्दमी रित और प्रीति, इन्द्र, मधुकर एव बसत को कुचलता हुआ चित्रित किया गया है। बौद्ध धर्म द्वारा यह हिन्दू देवो पर श्रोष्टता का प्रदर्शन मात्र है।

### स्वतंत्र-देवियाँ

सरस्वती, महासरस्वती, वष्त्रशारदा, वष्त्रवीणासरस्वती, आर्यंसरस्वती, वष्प्रसरस्वती, अपराजिता, वष्त्रगाधारी, वष्त्रयोगिनी, गृहमात्रिका, गणपितहृदया आदि स्वतत्र देविया हैं। इनमे अपराजिता गणपित को कुचलती हुई दिखायी गई है। वष्त्रयोगिनी हिन्दू देवी 'चीनमस्ता' से सादृश्य रखती है। वस्तुत: हिन्दू एव बौद तत्रो मे यह देवी चीन से आकर पूजित हुई।

## बौद्ध-देवमंडल — कुछ निष्कर्ष

उपर्युक्त बौद्ध-देवी-देवताओं के विवरण से स्पष्ट है कि यह महल हिन्दू देव-महल से अधिक व्यवस्थित है! इन्द्रभूति (७००-७५० ई०) से ११ वी शताब्दी तक वष्त्रयानी देव-महल का यह अदभुत विकास भारतीय धर्म-साधना में अपना महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। सप्तम शताब्दी के पूर्व यद्यपि गृह्य समाज में घ्यानी बुद्धों की चर्चा है तथापि वहाँ देव-मण्डल व्यवस्थित नहीं है, फिर गृह्य समाज में कुछ क्षेपक बाद में भी जोडे गए हैं, अतः हिन्दू पुराणों के समानान्तर बौद्ध देव-मंडल का विकास हुआ है, यह कहा जा सकता है, हिन्दू पुराणों का बौद्ध देव-मंडल पर प्रभाव स्पष्ट है। विशेष कर शैव एव शाक्त पुराणों का।पुराणों और बौद्ध तत्रों में वस्तुतः स्थानीय देवी देवताओं तथा अनार्यों द्वारा पूजित यक्षी भूत-प्रेतादिकों को भिन्न रूप देकर अपनाया गया है। विष्णु, शिव, गणेश, काली, आदि का पुराणों में जो रूप मिलता है, वह शताब्दियों में विकसित हुआ है। पिछडी जातियों के असम्य कुरूप देवताओं को वीभत्स साधनाओं सहित कुछ रूपान्तरित कर ब्राह्मण बौद्ध पौरोहित्य ने स्वीकार करके, उन्हे एक ब्रह्म की अभिव्यक्ति बता कर स्वीकार कर लिया है। इस प्रवृत्ति से एक ओर तो ब्राह्मण, बौद्ध धर्म को पिछडी जातियो द्वारा स्वीकृति प्राप्ति करने मे सफलता मिली है, तो दूसरी ओर इससे 'समन्वित' भारतीय धर्म-साधना का रूप विकसित हुआ है। जिन देवताओं को हम शुद्ध वैदिक या शुद्ध बौद्ध मानते चले आ रहे है, वे वस्तुत: वैदिक-बौद्ध सस्कृतियों मे अनायं और पिछडी जातियों से आये है।

किन्तु उपर्श्वृक्त मिश्रण या समन्वयं के साथ-साथ साम्प्रदायिक उच्चता की प्रवृत्ति ने दूसरे घमों के देवी-देवताओं को नीचा दिखाने का भी प्रयत्न किया है। बौद्ध देव-मडल शताब्दियों में विकसित और पुराणों द्वारा स्वीकृत कई देवताओं को अपने देवताओं द्वारा पैरों से कुचलाते हैं। बौद्ध गणेश को विध्न डालने वाला देव मानते हैं, परन्तु साथ ही विध्नान्तक जो गणेश को कुचलता है, की कल्पना गणेश को कल्पना पर ही आधारित है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव एव इन्द्र को बौद्ध तत्र 'शैतान' (मार) की श्रेणी में रखते हैं। नारायण को 'हरिहरि वाहन' नामक देव का वाहन बना दिया गया है। 'ब्रह्मा' की सबसे अधिक दुर्दशा की गई है। अनेक बौद्ध देवता ब्रह्मा के शीश काट कर अपने हाथों की शोभा बढाते हैं। 'निष्पन्नयोगावली' में विणत 'हेरुकमण्डल' में गौरी, चौरी, वैताली, व घसमरी ब्रह्मा, इन्द्र, उपेन्द्र एव रुद्र की छाती पर आसीन दिखाये गए हैं। 'सवर-मडल' में बौद्धदेव भैरव तथा काल-रात्री पर खडा है। 'योगाम्बर-मंडल' में हिन्दू देवताओं को द्वारपाल बना दिया गया है।

बौद्ध देव-मडल की एक विशेषता यह है कि सारे देवी-देवताओं के ऊपर किसी न किसी ध्यानी बुद्धों की मूर्ति रहने से वे सरलता से पहचाने जा सकते हैं। कुछ स्वतंत्र देवता अवश्य हिन्दु को से उधार लिये गए हैं। इन देवताओं के वर्ण, अस्त्र, आसनादि का महत्त्व बौद्धों के यहाँ हिन्दुओं के यहाँ से अधिक हैं।

शक्ति-संयुक्त (यब-मुम) देवो का रूप भी बौद्ध देव-मडल की विशेषता है, इस शैव एव बौद्ध शक्ति-शक्तिमान की एकता के आधार पर ही अनेक हिन्दू देवताओ पर प्रभाव पड़ा है। नैपाल तथा तिब्बत मे शक्ति-संयुक्त देवो का अधिक प्रचार है। बौद्धों ने देवों को शून्य या तथता की अभिव्यक्ति बतलाया है। देवों की वास्तविक सत्ता नहीं है, केवल उनकी मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। साधना के प्रारम्भ में बीज-मन्नों से देवता की उत्पत्ति होती है और देवनाओं के साथ तादात्म्य कर साधक अपने स्वरूप में स्थित होना सीखना है।

अनेक रूपो की कल्पना मानिसक स्थिति की अनेकना के कारण है। रोगनाश के लिए विशेष मानिसक स्थिति की आवश्यकता होगी, अतः 'सिंहनाद' देव का ध्यान अनिवाम होगा। शत्रुनाश के लिए महाकाल, प्रेम के लिए कुरुकुल्ला का ध्यान करना होगा, अतः चित्त की स्थिति ही देव की भिन्नता के लिए उत्तरदायी है, देवता फल नहीं देना, चित्त की स्थिति ही फन देती है, बौद्ध-देव-उपासना का यह सिद्धान्त अत्यिषक मनोवैज्ञानिक है। यह भी कहा गया है कि साधना प्रारम्भ करते समय साधक के अवचेतन मन का विस्फोट होता है, उसके अवचेतन मे पड़ी दुर्वासनाएँ ही भयकर देवी-देवताओं के रूप धारण करके उसे डराती है, यही कारण है कि बौद्ध देवताओं का रूप भयकर अधिक है। इन भयकर देवनाओं को उच्चतर मानिसक स्थितियो द्वारा वश में लाया जाता है, तब देवता रूपधारी दुर्वासना-समूह ही सहायक तथा फलदायों बन जाता है, अनः देव-उपामना इस दृष्टि से भी अनिवाम है। रे

अभयकर गुप्त की 'निष्पन्नयोगावली' में कहा गया है कि देवता की सत्ता वास्तिविक नहीं है। साधक साधना के ममय ध्यान करता है, 'बीजाक्षरो' का जप करते समय साधक के मानसिक क्षितिज पर इन्ही बीजमत्रों से 'देवता' उदित होता है। प्रश्न यह है कि क्या देवता का रूप किल्पत है? उत्तर है कि 'देवता' का रूप न वास्तिविक है, न किल्पत है। साधक सर्वप्रथम बीज मत्रों का जप करता है और साथ ही किसी देवता का बौद्ध-तत्रों में विणित वाहन, शक्ति,

<sup>(</sup>१) जगत की वस्तुओं को निःस्वभाव समझ लेने पर उत्पन्न स्फूर्ति ही देवताकार में परिणत हो जाती है और यही स्फूर्ति फल देती है, अतः साधना में फल साधक की वासना देती है, देवता तो उसकी स्फूर्ति के अनुसार ही रूप धारण कर लेता है—
प्रतीत्योत्पादमात्रत्वात्, नैव सत्त्व न शून्यता।
स्फ्रिंतश्च देवताकारा, नि.स्वभावा स्वभावतः—अद्वयवष्य सग्रह

<sup>(</sup>२) सेकोद्देश्यटीका मे 'क्रोघावेश' आचार द्रप्टव्य ।

कुछ विद्वानों का विचार है कि बौद्ध-देवसाधना तात्रिक हिन्दू देव साधना से श्रेष्ठ व प्राचीन है। परन्तु कुछ विद्वान इसका विरोध करते है। कुमार स्वामी के अनुसार बौद्ध तात्रिक योगी थे और योग बौद्ध धर्म से प्राचीनतर है। परन्तु डॉ॰ बी॰ भट्टाचार्य के अनुसार उपनिषदों में वेदान्त प्रतिपादित होने पर भी शकराचार्य का स्थान जिस प्रकार महत्त्वपूर्ण है उसी प्रकार उपनिषद् एव साख्य से प्रेरणा लेने पर भी बौद्ध तात्रिक योग ने मौलिक आविष्कार किये है, उदाहरणत:

अस्त्र ,वर्ण आदि के साथ देवता के रूप पर घ्यान केन्द्रित करता है, यह प्रथम रूप 'कल्पित' होता है परन्तु साधक के इस रूप के साथ तादात्म्य के कारण बीज मत्र से देवता की मूर्ति और मूर्ति से देवता का बाह्य रूप साधक के मानसिक क्षितिज पर उदित होता है। इसी रूप को 'देवता' कहा जाता है। यह द्वितीय रूप कल्पित नहीं है वरन् साधक की चेतना का ही एक रूप है अत. इस द्वितीय रूप के उदित होने से साधक के सकल्प के अनुसार फल मिलता है। बीज मत्र से—देवता की मूर्ति और मूर्ति से-देवता का बाह्य रूप यही देव उत्पत्ति का क्रम है। अतः प्रतीत्यसमुत्पाद का सिद्धान्त यहाँ भी लागू होता है। शून्य रूपिणी अवाङ्गमनसगोचर साधक की चेतना (चैतन्य) ही देव उत्पत्ति मे कारण है। साधक की व्यष्टिगत चेतना के (बोधिचित् ) 'शून्य तत्त्व' से मिलते ही सुष्ति सी आ जाती है, चूँकि बोधिचित् सीमित है अतः असीम का ज्ञान एक साथ कठिनाई से होता, है व्यष्टिगत चेतना का अनुभव भी ससीम ही रहता है. योगी जब घ्यानावस्थित होता हे तो समिष्टगत शून्य तत्त्व पर प्रतिक्रिया होती है और उस साधक की भावना के अनुसार शून्यतत्त्व ( जो वस्तुत: साधक की व्यक्तिगत चेतना के साथ अभिन्न है ) देवता के रूप मे उदित हो जाता है, अतः योगी भावना विशेष के द्वारा, प्रक्रिया विशेष के द्वारा, देव विशेष को देखता है, जितने देवता है, वे सब साधको द्वारा 'देखे' गए है, इसीलिए साधक 'द्रष्टा' कहलाता है। देव-उपासना वस्तृत: आत्म-शक्ति को जाग्रत करने की पद्धति मात्र है, शक्ति केल्द्रित होकर सकल्प मात्र से सृष्टि करने मे साधक को समर्थं कर देती है। बौद्ध तैत्रो की यह देव-उत्पत्ति अत्यधिक मनोवैज्ञानिक है।

> द्रष्टव्य (निष्पन्न योगावली की भूमिका— डॉ० बी भट्टाचार्य )

<sup>(</sup>१) साधन माला की भूमिका—डॉ० बी० भट्टाचा में

बौद्ध योगियों का कहना है कि देवता के साथ तादात्म्य करने से ही सिद्धि मिलती है, यद्यपि देवता नि:स्वभाव है और स्वम साधक के मन की उपज है। उपनिषद् मे यद्यपि ब्रह्म के साथ तादात्म्य का सिद्धान्त वर्णित है तथापि मोहन, वशीकरण आदि के लिए देवता के साथ तादात्म्य का सिद्धान्त बौद्धों ने ही आविष्कृत किया है। बाद मे हिन्दूतत्रो ने इसे स्वीकार किया, रेयह डॉ॰ भट्टाचार्य ने साधना-माला भी भूमिका मे कहा है परन्तु मेरा विनम्र मत यह है कि तात्रिक साघनाएँ वस्तुत: स्थानीय देव-उपासना, प्रेत पूजा आदि के रूप मे प्रागैतिहासिक काल से प्रचलित है, इसी सामान्य स्रोत से बौद्धो एव हिन्दुओ ने उन्हे ग्रहण किया है, अत: लोक साधना को केवल शास्त्रीय और दार्शनिक रूप हिन्द-बौद्धतत्रों में दिया गया है ! परन्तू स्वीकार करना पडता है कि सामान्य लोकविश्वासो को बौद्धों ने स्वीकार कर हिन्दू तत्रो मे वर्णित देव-उपासना से कही अधिक मनोवैज्ञानिक रूप दिया है। उदाहरणतः देवताओ, ईश्वर, घ्यानी बुद्ध आदि की सत्ता की निःस्वभावता बौद्धो ने अधिक स्पष्ट और दढ शब्दों में की है जब कि शैव-शाक्त, वैष्णव तत्रों में 'देवतावाद' को भावात्मक भाषा मे वर्णित किया गया है बौद्ध सत्ता को भाव एवं अभाव से परे बतलाते है अत: देवता का स्वरूप उनके यहाँ केवल एक मनोवैज्ञानिक सहायता के रूप में स्वीकार्य है जब कि हिन्दू तत्रों में 'अभिव्यक्तिवाद' का सिद्धान्त स्वीकार किया गया है. जगत को ब्रह्म की अभिव्यक्ति मान लेने से देवो को भी ब्रह्म की अभिव्यक्ति के रूप में स्वीकार किया गया अतएव 'देवता' का भावात्मक रूप हिन्दू तंत्रों में स्वीकृत हो गया। यह 'आस्तिकता' तथा 'शास्त्र' मे विश्वास का प्रभाव था जब कि बौद्ध-साधना केवल योग एव विवेक पर आधारित थी। साधना के निम्न स्तरो पर योग, ज्ञान, भक्ति, चर्या, आचार आदि सबका महत्त्व बौद्धो मे भी स्वीकृत है।

बौद्ध-देव मण्डल मे भयकर देवता अधिक हैं, वैष्णव देवताओं के समान वे कोमल एव ऋपावान नहीं हैं, परन्तु 'साधनमाला' मे कहा गया है कि देवता वस्तुत: हृदय से दयावान है, केवल उसका बाह्यरूप ही भयकर है। यह बाह्य भयकरता

<sup>(2)</sup> We have sufficient reasons to held that the Hindu tantras were introduced on the model of the Buddhist tantras and the Hindus among other things borrowed many Buddhist Customs—वही

भी साधकों को भयभीत करने के लिए नहीं है, अपितु करुणाशून्य, हिंसक, अनास्थावादियों को दण्ड देने के लिए ही देव भयकर रूप में अवतरित होते हैं। यह भी कहा गया है कि इस प्रकार धमं, सघ और 'बुद्ध-द्रोहियों' को कच्चा चबाकर भी ये देव अगले जन्म में शुद्ध कर देते हैं। राम-चरितमानस में भी कहा गया है कि राम जिन्हें मार डालते हैं, उनकी गित हो जाती है।

यह भी कहा गया है कि जो लोग दिरद्र है, वे सुगत द्वारा निर्देशित धर्म को कैसे स्वीकार कर सकते है, ऐसे लोगों को दण्ड देने के लिए ही 'जम्भल' 'उच्छूष्म' का भयकर रूप धारण करता है। किन्तु इस व्याख्या से स्पष्ट है कि वष्ट्रयान में 'बौद्ध-पौरोहित्य' अपनी वृत्ति चलाने के लिए देवताओं के मुख से इस प्रकार के वचन कहलाकर स्वार्थ पूरा किया करते थे। जनता के अधविश्वास से बौद्धों ने भी लाभ उठाया जिसका गौतम बुद्ध बराबर विरोध करते रहे थे।

मूर्ति-पूजा सामान्यजन को बुराइयो से बचाने एव सूच्म दाशँनिक तत्त्वो की ओर उन्मुख होने के लिए प्रारम्भिक सोपान के रूप मे स्वीकृत हुई थी, परन्तु उसी ने अध-विश्वास को सबसे अधिक आश्रय दिया। जैन धमं मे 'मूर्ति' को तीर्थंकरो के अच्छे कर्मों के स्मरण करने के लिए प्रेरक तत्त्व के रूप मे स्वीकार किया गया है परन्तु वहाँ भी, स्वय मूर्ति को ही सबस्व मान लिया गया।

बौद्ध-देवमडल का हिन्दू तत्रदेवमडल पर पर्याप्त प्रभाव मिलता है। 'तारा-उपासना' पर बौद्ध प्रभाव है। क्यों ति तारा को 'पचमुडाविभूषिताम्' "मौलाव-क्षोम्यभूषिताम्" कहा गया है। बौद्धदेवों में कुलेश देवता की मूर्ति प्रत्येक देवता के शीश पर रहती है। 'तारा' के शीश पर भी अक्षोम्य की मूर्ति कही गई है अत: बौद्ध-प्रभाव स्पष्ट है। फिर 'तारा' को 'एकजटा' देवी का रूप माना गया है, हिन्दुओं के यहाँ 'एकजटा' देवी नहीं है, यह स्पष्टत: बौद्धों से उधार ली गई है। एकजटा के विषय में कहा गया है कि नागाजुँन इसे तिब्बत से लाये थे।

<sup>(</sup>१) आचार्थ्ये यः सदा द्वेषी, कुपितो रत्नत्रयेऽपि यः। अनेकसत्त्वविध्वसी, महाकालेन खाद्यते—साधनमाला-भूमिका भाग

<sup>(</sup>२) दारिद्रचदु:खाहत मानंसोना, का चित्तवृत्ति सुगतस्य कृत्ते। अतः अतः कोपादिव नम्भलोऽसी, उच्छूष्मरूप भयदं चकार—वही

रुद्रयामलतत्र में कहा गया है कि विशष्ठ ने चीनभूमि में जाकर पचमकार साधना की शिक्षा ली थी।

तारा के अतिरिक्त 'चीनमस्ता' पर भी बौद्ध प्रभाव है। युगनद्ध देव-उपासना शुद्ध बौद्ध है, यह डॉ॰ बी॰ भट्टाचायं का मत है। इसमे इतना सत्याश अवश्य है कि ७वी शताब्दी के बाद युगनद्ध उपासना का प्रभाव शैव, शाक्त एव वैष्णवो पर पड़ा है, परन्तु अपने मूल रूप मे बौद्धो को यह प्रेरणा शैव-गृह्य-साधको से ही मिली है क्योंकि शिव-उमा का युगनद्ध रूप बौद्धो से प्राचीनतर है। अगो चलकर 'काली उपासना' पर बौद्धप्रभाव अवश्य पड़ा, क्योंकि उसे 'विपरीत-रतातुरम्' कहा गया है। 3

डॉ॰ भट्टाचार्यं का यह भी मत है कि सर्वप्रथम बौद्ध-तत्रों में ही सभी वर्णों को देवताओं के रूप में देखा गया था, परन्तु शब्द-साधना प्राचीनतर है।

श्री वैंडेल का विचार है कि सुखावती-स्थित बुद्ध की कल्पना पर-इडो यूरोपियन 'सूर्य देव' का प्रभाव है । अवलोकितेश्वर पर उनके अनुसार प्राचीन भागवत मत का प्रभाव है । 'तारादेवी' वस्तुत: सुमेरियन सम्राट की पत्नी 'तर' का ही नवीन रूप है । ध्यानी बुद्धो पर शैव प्रभाव है । ध्री वैंडेल के सुझाव विचारणीय है, श्री डॉ॰ बी॰ भट्टाचार्य निश्चितरूप से बौद्धतत्रो को मात्रा से अधिक महत्त्व देने के लिए तत्पर दिखाई पडते है । श्री वैंडेल का स्पष्ट मत है कि गौतमबुद्ध स्वम हिन्दू थे और हिन्दुओं के ही शिक्षक थे अतएव उन्होंने हिन्दू देवमण्डल वसृष्टि सम्बन्धी विचारों को कुछ हेरफेर करके अपना लिया था । वौद्धतत्र तृतीय शताब्दी के बाद ही बिकसित हुए, विशेष कर देवमडल और भी बाद में विकसित हुआ, तब तक शैव एव भागवत मत प्रबल हो गया था, शुग-काल में बाह्मणधर्म का पुनर्जागरण हो चुका था । अत: बौद्धतत्रो पर शैवो का विशेष प्रभाव है परन्तु बदले में बौद्धतत्रो ने शैवों को भी प्रभावित किया है ।

<sup>(</sup>१) साधनमाला-भूमिका

<sup>(2)</sup> Lamaism-L-A. Waddell-Second edition, Cambridge 1934

<sup>(</sup>३) साधनमाला-भूमिका

<sup>(4)</sup> Lamaism-Waddell, introduction

<sup>(</sup>५) वही---पृष्ठ ७३

परस्पर प्रभावित करने की यह प्रवृत्ति बराबर बढती ही गई। यवनो के आक्रमणो की आहट सुनकर शैव, शाक्त, वैष्णव ही नहीं, बौद्धमत भी चौक उठे थे। बौद्धदेवमण्डल को विस्तार देनेवाले 'कालचक्रयान' सम्प्रदाय से सम्बद्ध 'विमल-प्रभा' मे एक स्थान पर महत्वपूणं उल्लेख मिलता है, जिससे स्पष्ट होता है कि बौद्ध हिन्दुओं के साथ मिलकर विदेशियों के विरुद्ध मिलकर संयुक्त मोर्चा बनाना चाहते थे और इसी कारण 'कालचक्रयान' ने जहाँ एक ओर हिन्दू देवताओं को अपमानित किया है, वही उनमें से अनेक को स्वीकार भी कर लिया है, अतः 'कालचक्रयान' जो तात्रिक बौद्धमत का अतिम रूप था, हिन्दू देवमण्डल के निकट आ रहा था। 'कालचक्र उपासना' शैव महाकालउपासना तथा प्राणानुशासन एव कालानुशासन का ही एक विशेष रूप है। मूलतः दोनो एक है।

Vimal Prabha, a Commentary on the kalchakra. tantra, records that an invitation was extended to the highest Hindus to embrace the worship of Kalchakra in order to ward off the evil of Mlechha civilisation which was sure to envelop the east and corrupt the sons and daughters of the both Hindus and the Buddhists.

( निष्पत्र योगावाली — भूमिका भाग )

#### **अभिषेक**

ससार मे प्राणी दो प्रकार के है (१) शैद्य—इन्हें कर्म विधान करना पडता है (२) अशैद्य—इन्हें केवल प्रणिधान वेग से—केवल ध्यान से ही, प्राणोपाय की युगनद्धता से सिद्धि मिल जाती है। ज्ञानी चितामणिवत् अकम्पित रहकर जगत् का कार्यं करता रहता है।

त्र्यादिकर्म- 'शैद्य' साधको को दान, शील, शान्ति, वीमं, घ्यान, प्रज्ञा, इन छह पारिमताओ का अम्यास करना पड़ता है, ये ही आदिकर्म कहलाते हैं। स्वय बुद्ध ने सम्भोग काया-प्राप्ति के पूर्व इनका अम्यास किया था। बोधि प्राप्ति के पश्चात् इनका अम्यास केवल जीवो पर कष्णावश होता है।

शैद्य साधको को गुरुद्वारा 'पोषधदान' दिया जाता है। संघ, बुद्ध, धर्म की शरण में जाना ही 'पोषघ दान' है। बैष्णवो के यहाँ इसे ही अनुग्रह या पुष्टि कहा गया है। प्रारम्भिक साघकों के लिए मृषा-वादन, मद्यपानादि सभी कुकमों से बचना अनिवार्य है। इस अवस्था में साधक 'उपासक' कहलाता है।

उपासक—बुद्ध पूजा के लिए उद्यत को उपासक कहते है। 'उ' से साधना के लिए 'उद्युत्त', 'पा' से पाप से अलग रहने की प्रतिज्ञा, 'स' से सम्बोधि व समाधि की प्राप्ति, और 'क' से उपकार करने का प्रयत्न, ये अर्थ 'उपासक' शब्द से सकेतित है। 'उपासक गुरु की देखरेख मे ही काम कर सकता है। परन्तु गुरु के दो रूप है—अम्यतर गुरु एव बाह्य गुरु। इनमे प्रथम गुरु ही बाह्यविक गुरु है। आत्मगुरु ही इच्छाशक्ति का केन्द्र है, बाह्यगुरु का उपदेश केवल इस आतरिक गुरु की जागृति के लिए है। अत: साधना साधक की जागरूक इच्छा शक्ति के बिना फन नही दे सकती। परन्तु बाह्यगुरु तथा बाह्य क्रियाओ से आतरिक जागृति मे सहायता मिलती है, अत: दोनों मे एकता भी अनिवाम है!

रत्ता एवं मंडल — साधना का स्थान मडल है। यह एक वृत्ताकार स्थल होता है, यहाँ रेखाओ द्वारा मडल बनाकर पुष्पों से सजाकर, रेवी देवताओं के चित्र खींचे जाते है। सवँप्रथम 'मडल' मे गुरु शिष्य के अग को पिवत्र करता है। मत्रो एव जल द्वारा यह क्रिया होती है। मडल-करण का आतरिक अर्थ भी साथ साथ समझना पड़ता है। दान ही गोमय है जिससे मडल-स्थल को लीपा जाता है। शील (सम्मार्जन है, प्रज्ञा ही रेखाएँ है। शान्ति ही अहिंसा और वीर्य ही क्रिया है।

साधक की रक्षा के लिए शैव साम कों के समान ही गुरु 'त्यास' का प्रयोग करता है। अ, उ्ओ, र, अ आदि अक्षरों को विभिन्न अवयवों पर लिखा जाता है। इससे शुद्धि व शक्ति-जागृति होती है।

अभिषेक —अभिषेक के लिए अनेक पात्रों की आवश्यकता होती है। "ओ हम् हम् हिम् हिम् हिम् हिम् हुम हुम हुम ह्लम् ह्लम्" इस मत्र से पात्र शृद्धि की जाती है। तब मडल के बीच एक 'विजय-कलश' की स्थापना करता है।

साधक के अभिषेक मे प्रथम मडल की पूजा होती है। पुन: मंडल के लिए मिट्टी का सग्रह (भूमि-सग्रह) होता है। तब साधक का मंडल-प्रवेश होता है। साधक स्नान कर स्वेत वस्त्र पहन कर मंडल मे आता है। गुरु शिष्य के शीश पर

<sup>(</sup>१) अद्भयवष्त्रसग्रह्

पुष्प रखता है, सुगंधियों से सिंचित करता है। शिष्य पूर्व दिसा में गुरु के सम्मुख बैठता है। गुरु को दक्षिणा दी जाती है। गुरु ज्ञानचक्र (प्रज्ञा) एवं समयचक्र (उपाय) की एकता का ध्यान करता है। गुरु तब देवताओं पर चदन छिडकता है। ये देवता 'नामक' कहलाते हैं क्योंकि शिष्य की रक्षा करते हैं। सारी क्रिया मंत्रों द्वारा होती है।

पूजा—यह गुरु पूजा है। शिष्य गुरु के सम्मुख जगत के दुःख से मुक्त होने के लिए गुरु की शरण मे आने की घोषणा करता है।

प्रियान—इसमे शिष्य प्रतिज्ञा करता है कि वह अपने शीश पर वष्त्र, घटा, मुद्रा गुरु को धारण करता है और ज्ञान प्राप्ति के लिए कटिबद्ध है। यह प्रतिज्ञा सारे बौद्ध दश्नैन के सार का स्मरण कराती है। इसके पश्चात् गुरु मन्न के साथ जल छिड़ककर साधक का अभिषेक करता है।

क्रोधावेश—साधक के अवचेतन में स्थित दुर्वासनाएँ अभिषेक से जाग्रत हो जाती है और उसे भूतावेश होता है। गुरु उसे शात कर देता है।

अभिषेक क्रिया दीघं और रहस्यमय है। सात बार अभिषेक कर गुरु साधक को साधना के योग्य बनाता है। अभिषेक तीन प्रकार के है--(१) कलशसेक (२) गुह्यसेक (३) प्रज्ञासेक।

सात बार 'कलशसेक' होने के बाद गुह्यसेक होता है। साधक के हाथ में वक्त और घटा देकर गुरु 'गुह्य-शिक्षा' देता है जो प्रारम्भिक शिज्ञा के सर्वथा विपरीत होती है।

गुह्य सेकशिह्मा: — प्रारम्भिक शिक्षा मे चोरी, मिथ्यावादन, दुराचार सब वर्जित, परन्तु द्वितीय अभिषेक मे ये ही कार्यं अनिवार्यं हो जाते हैं, परन्तु इनके गुह्य अर्थं भी समझने पडते हैं। साधक को कुलीशकुल मे चोरी करना चाहिए, इसका अर्थं यह है कि प्राण-शक्ति का निरोध करना चाहिए।

दूसरे का घन चुरा लेना पुण्य है, अर्थात् घ्यान द्वारा शून्यता की प्राप्ति पुण्यकर है। आत्म पूजा ही श्रेष्ठ पूजा है, अर्थात् यह शरीर शक्ति का स्रोत है, इसके भीतर ही सत्य का कोष है, इसे दिव्य समझकर ही दिव्यता-प्राप्ति सम्भव

<sup>(</sup>१) कही २ इनकी सख्या चार है, चतुर्थं सेक 'वष्त्राभिषेक' है।

है । डोम्बी के साथ सहवास करना सिद्धिकर है, अर्थात् सुषुम्ना का मार्ग ही सिद्धिदाता है ।

इस अभिषेक मे कल्याओं का होना अनिवाम है। इन्हें 'मुद्रा' कहा जाता है। मुद्रा (स्त्री = शक्ति) द्वारा साधक अपने अंतर्गिहत शक्तियों को जाग्रत करता है। किसी स्त्री के साथ साधना का अभिप्राय यह है कि साधक परमतत्व है (शिव) है। वह सृजन-क्रिया द्वारा ही आनन्द प्राप्त करके भी उससे निर्णित रहता है। अतः शक्ति के बिना साधक इस अनुभूति को प्राप्त नहीं कर सकता। साधक को चाहिए कि वह भय से रहित १२ वर्ष तक की कन्या को गुरु की सेवा में समर्पित करें। तब गुरु शिष्य द्वारा उसका स्तन स्पर्श कराए, यही गुह्या किलाभिषेक' है। पुनः मुद्रा के गुप्ताङ्ग के दर्शन करें, यही गुह्याभिषेक हैं। तत्पश्चात् 'प्रज्ञाभिषेक' में ओकार आदि बीज-मंत्रों द्वारा गुरु मुद्रा को शिष्य को सौंप दे। मुद्राओं को तत्र में 'विद्या' भी कहा गया है, इनकी संख्या १० हैं। भागिनेया, दुहित्री, भगिनी, जननी, भार्या की जननी, मातुज-पत्नी, पितृब्य-पत्नी, पिता की भगिनी, स्वमातुभगिनी तथा स्वभार्या—ये दस विद्याएँ हैं। इनके अतिरिक्त शुद्री, क्षत्रिणी, ब्राह्मणी, वेश्या, डोम्बी, कैवर्ती, नटो, रजकी, चर्मकारी, चण्डाली आदि १० विद्याएँ अन्य भी हो सकती है। र

इन १० विद्याओं को गुरु को समपंण कर गुरु की आज्ञा की याचना करे। गुरु साधक को उसकी भार्या के साथ या चण्डाली के साथ साधना की आज्ञा देता है। तारा, पाण्डरा, मामकी, लोचना, स्पर्शंवच्चा, रसवच्चा, रूपवच्चा, गधवच्चा आदि चित्रित देवियों की पूजा कराता है।

प्रज्ञोपायगुह्याभ्या दीप्यत्—अद्वयवष्त्रसम्ब

<sup>(</sup>१) ततस्तुष्टो गुरुलॉकसवृत्या न्तनस्पर्शन कारयित, स्वमुद्रायास्तेन कलशामिषेक: स एव । ततो गुह्यपूजा कृत्वा शिष्यायामृत ददाति, मुद्रारिकन्द चालोकयित तेन गुह्याभिषेको भवति ।—सेकोद्देश्यटीका—पृष्ठ २२-२३

<sup>(</sup>२) इन मुद्राओं के भी प्रतीकात्मक अर्थ है। १० मुद्राएँ १० भूमियों की प्रतीक है। १० भूमियों ये है—प्रमुदिता, विमला, प्रभाकरी, अचिषमती, सदुजैया, अभिमुखी, दुरगका, अचला और धर्मामिष्या। परन्तु प्रतीकात्मक अर्थ के साथ-साथ स्त्रियों के साथ सहवास को अनिवाम माना गया है। क्योंकि स्त्री प्रज्ञापारमिता रूपिणी है, अद्वयवष्त्र ने स्पष्ट कहा है कि गुह्य-क्रिया (सहवास ) से प्रज्ञा व उपाय दीत हो उठते है—

इसके परवात् गुरु यदि चाहे तो शिष्य से पूर्व 'मुद्रा-साधना' करे अथवा शिष्य की आँखे बॉधकर गुरु उसकी भार्या उसे सौष दे। अर्थरात्रि से सूर्योदय के दो घडी पूर्व तक इस गुह्यसाधना का समय है।

गुह्यसाधना के लिए ज्ञानशक्ति का जागरण आवश्यक है। वष्त्र एव घटा को धारण कर लेने के पश्चात् जगत को केवल मन की श्रान्ति समझे, अत: इन श्रान्तियों से परे प्रभास्वर निर्मल चेतना को पहचानने का प्रयत्न करे, तब यह 'गुह्याभिषेक' सकल और क्षिप्तसिद्धिकर होता है। प्रज्ञोपाय ज्ञानोन्मुख साधक केसरीवत् मुक्त श्रमण करता है। लोकधर्म को छोड देता है, जगत को स्वप्नवत् होने के कारण केवल भोग के लिए है, ऐसा विश्वास करता है। अभन्न्यभक्षण करता है। इसे 'पचामृतभक्षण' कहते है। नर, अश्व, उष्ट्र, मातंग, श्वान की विष्टा तथा मूत्र का भक्षण ही पचामृत कहलाता है। इससे मार एव विनायक (गणेश) विष्न नही डाल पाते।।3

ऐसा प्रतीत होता है कि गुह्यसाधना मे अभद्यभक्षण कुछ विशेष सम्प्रदायों में ही होता था, परन्तु पचमकार-सेवन सभी करते थे। 'पचामृत' जैसे घृणित पदार्थं सेवन से साधक 'घृणा' पर विजय करते थे और पचमकार से 'वासना' पर। रमशान-सेवन एव व्याघ्रादि के मुडो पर बैठकर साधना भय-विजय के लिए की जाती थी। इसके अतिरिक्त पचामृत भक्षणादि प्रतीकात्मकभी है जिनका तात्म्भ 'नाडीयोग' है, जो सभी तात्रिकों में स्वीकृत है।

<sup>(</sup>१) क्षिप्तसिद्धिकरा दिव्या हृद्या सर्वगुणोदया— प्रज्ञोपायविनिश्चय सिद्धि।

<sup>(</sup>२) ततः स्वच्छन्दमाभूय सर्वांसङ्ग बहिमुँखः
विचरेत् तत्वयुक्तात्मा केसरीव समन्ततः। - वही
स्वष्नमायोपम सर्वं स्कन्धघारवादिलक्षणम्।
तथाष्टलोकधर्मं च सर्वं त्यक्तातिदूरतः।
सम्भोगार्थं मिद सर्वं त्रैधातुम शेषतः।
निर्मित वस्त्रनाथेन साधकाना द्वितीय च

<sup>(</sup>३) विष्नमारादि शान्त्यर्थं पश्वाम्तमिश्रयेत्। एषा त्वनुत्तरा रक्षा, विण्मुत्रादि व्यवस्थिता—वही

आतिरक-योग एव आतिरक ज्ञान की प्रधानता के कारण बाह्यअभिषेक, आचार आदि को तात्रिक महत्त्व नहीं देते। अकस्मात् ज्ञान उत्पन्न होने की स्थिति मे बाह्याचार निरथंक है। शैवों में भी शाम्भव अवस्था में कोई आचार विहित नहीं है।

बौद्ध-दर्शन साख्य से प्रभावित था, यह एक स्वीकृत तथ्य है। ज्ञान होने के पश्चात् प्रकृति का कोई प्रभाव 'पुरुष' पर नहीं पडता, वह प्रत्येक अवस्था में मुक्त रहता है, इसी प्रकार बौद्ध तत्रों का विश्वास है कि सर्वरं पो को देखते हुए, सर्वं शब्दों को सुनते हुए, विभिन्न रसो का सेवन करते हुए साधक स्टस्थ और अकम्पित रहना है। में ही हूँ, केवल यही एक भाव रहता है, चारों ओर अपने ही चित्त का प्रतिबिम्ब देखता है। '

सिद्धि का कारण स्वसिवित्त (चेतना) है, अत: इस गुह्ययोग में हठयोग स्वीकृत नहीं है। वह प्रथम सोपान के रूप में स्वीकृत हो सकता है, इसमें में तो जो आनन्द जिस क्षण में मिलता है, वहीं क्षण घ्येय है। अत: शिव-शिक्त के समायोग से चुम्बन आलिङ्गनादि जन्य आनन्द को ही ध्येय बनाया जाता है। र

मुद्रा त्रानन्द त्रीर च्राण्—उपर्युक्त आनन्द-क्षण-साधना को मुद्रा एव आनन्द के सिद्धान्तों के साथ समझना चाहिए। तन्नों मे चार मुद्राएँ मानी गई हैं। कर्ममुद्रा, धर्म मुद्रा, महामुद्रा और समयमुद्रा। कर्म मुद्रा मे 'आदि अभिषेक' की क्रियाएँ आती है, इसमे विधि-निषेध का पालन करना पडता है। इसमे कर्म

<sup>(</sup>१) अहमेत्येष सङ्कल्पस्तस्मादेनद् द्वग त्यजेत्।
निर्विकारो, निरासङ्गो, निष्काक्षो, गतकल्मषः
पश्यता सर्बेष्टपाणि, श्रुण्वता शब्दमेव च।
जल्पता हसता वापि, प्राक्तता विविधान् रसान्—प्रज्ञोपाय
विनिश्चयसिद्ध

<sup>(</sup>२) स्वसवित्तेभेवेत् सिद्धिः "" "।

एवकार नमस्कुर्मो यः सत्त्वक्षणकारणम् ।
आनन्द यत्र जायन्ते, भेदतो बोधिसिद्धये।
चित्त ततो विपाकः स्यात्-तृतीये तु विलक्षणाम्
विमर्देश्च ततो ज्ञेयो, हठयोग निराकृतेः—
अद्वयवष्ट्रसग्रह

विपाक रहता है, वैचित्र्य और विविधता है। घर्म मुद्रा मे ज्ञान की प्रधानता होती है अतः उसमे विलक्षणता और स्थिरता आती है, महामुद्रावस्था मे जगत के सभी पदार्थों की अप्रतिष्ठा होती है और शुद्ध अद्वय ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। अतः बिना महामुद्रा के कर्ममुद्रा फल नहीं देती। अन्तमे समय या सहजमुद्रावस्था है। इसमे योग पूर्ण हो जाता है और योगी स्वरूपस्थिति को प्राप्त कर लेता है।

ये मुद्राएँ बाह्य शारीरिक चेष्टाएँ नहीं अपितु चित्त की आतरिक अवस्थाएँ है। वे अवस्थाएँ चार प्रकार के आन्दों से सम्बन्धित है। चार प्रकार के ही क्षण है, जिनमें इन आनन्दों की उत्पत्ति होती है।

क्षण-विचित्र, विपाक, विलक्षण, विमद्दं आनन्द-आनन्द-परमानन्द, सहजानन्द, विरमानन्द मुद्रा-कर्ममुद्रा धर्ममुद्रा महामुद्रा समयमुद्रा

'रित-िक्रिया' द्वारा ही इन मुद्धा, क्षण व आनन्द को समझा जा सकता है। मुद्रा का अर्थं बाह्य अर्थ मे साधना के योग्य 'स्त्री' (शिक्त ) भी होता है। रित िक्रिया मे अतिम क्षण विमद्दं (घर्षण) है। इससे वीर्गस्खलन होता है, इसी को 'विरमानन्द' कहा गया है। क्यों कि इसी अवस्था मे पूर्ण शान्ति प्राप्त होती है। विकल्प का कारण मन है, मन के कार्ग समाप्त हो जाने से यह अवस्था 'अमनस्कारावस्था' भी कही गई है। सर्वविकल्पआक्रान्त हो कर साधक को 'स्वस्था' कर देते है।

<sup>(</sup>१) कमंमुद्रा—कम्मं या काय् वाक् चित्तचिन्ता तप्प्रधाना मुद्रा कल्पना-स्वरूपा तस्या कम्मंमुद्राया आनन्दा जायन्ते ।—अद्वयवष्प्रसंग्रह धमंमुद्रा—निष्प्रपच्चा, निर्विकल्पा, अकृत्रिमा, उत्पादरहिता, करुणा-स्वभावा, परमानन्दैक सुन्दरोपायभूता। किसी किसी विचारक ने इसे "निस्तरग शून्यता करुणाभिन्न" भी कहा है।—वही महामुद्रा—इसमे ज्ञेय-ज्ञाता आदि आवरण नष्ट हो जाते है। यह निर्वाण स्वरूपिणी है।

अविकल्पित सङ्कल्प अप्रतिष्ठित मानस । अस्मृत्य मनसिकार, निरालम्ब नमोऽस्तु ते ।—वही

नारोपा की सेकोइ श टीका मे उपर्मूक्त आनन्दो के १६ भेद किये है और वार चार आनन्दो की एक कोटि तैयार की है। कि सेकोइ श टीका मे विणत आनन्दक्रम मे भी अतर है—उदाहरणत: आनन्द, परमानन्द, विरमानन्द और सहजानन्द यह क्रम दिया गया है। नारोपा ने स्पष्ट रूप से कहा है 'रित-क्रिया' मे प्राप्त उपर्युक्त आनन्द वस्तुत: आध्यात्मिक आनन्दो के ही रूप हैं, अतएव रितिक्रिया द्वारा ही आध्यात्मिक आनन्दो की अनुभूति को ओर बढा जा सकता है। किसी स्त्री की देखकर पुरुष को आनन्द होता है, यह प्रथम अवस्था है, सहवास होने पर चुम्बन-आर्लिंगनादि से उत्पन्न आनन्द 'परमानन्द' है, यह द्वितीव अवस्था है, वर्षण से उत्पन्न आनन्द 'विरमानन्द' है और वीर्य-क्षरण से उत्पन्न आनन्द 'सहजानन्द' है। रितिक्रिया के इन आनन्द क्षणो को स्थायी बनाना ही

—वही

(२) कामानन्द करोति प्रथम नृणा चक्षुरालोकनेन ।
पश्चात्पूर्णाप्रसङ्गे पुनरिप परमानन्दमेव स्वकीये ।
ज्वालाबिन्दु स्रवन्ती, रमती च बिरमानन्दच्चेण पद्मे ।
ओण्ट्रा बिन्दुत्रयान्ते क्षरगत सहजानन्दवच्च करोति—सेकोहेश टीका—
पृष्ठ २६

'हेवफातत्र' में कहा गया है कि 'सहजानन्द' के लिए बोधिचित् (वीमें) के प्रवाह को रोकना आबश्यक है। बोधिचित् जब तक स्खलित नही होगा तब तक आनन्द प्राप्त होता रहेगा यद्यपि स्थूल और बाह्य रित में स्खलन में भी आनन्द मिलता है, परन्तु वह स्थूल और क्षणिक आनन्द है अतएब गुह्याभिषेक में गुरु साधक को बीमें-स्खलन को रोक कर अधिक समय तक सम्भोग का आनन्द लेने की शिक्षा देता है, और इस किया के समय वह बोधिचित् के प्रवाह को रोकना भी सिखाता है, इस प्रकार बाह्य एव आतरिक स्खलन से बचने की एक साथ शिक्षा देना ही इस गुह्याभिषेक तथा प्रज्ञाभिषेक की विशेषता है। स्खलन से वैरास्य, वैरास्य से दु:ख, दु:ख से प्राण-शक्ति का नाश और प्राण-शक्ति के हास से मृत्यु होती है।

<sup>(</sup>१) समयमुद्रा-सम्यकसम्बोधि की प्राप्ति-अवस्था यही है। इस अवस्था मे मत्र, जप, तप, होम, मडल, आदि की आवश्यकता नहीं रहती। न मत्रजापो न तपो, न होमो, न माण्डलेम न च मण्डल च स मत्रजापः स तपः स होमः, तन्माण्डलेय तन्मण्डल च

सहजसाधना है, यह कार्य चित्तको वश मे करके ही हो सकता है, दुवंल चित्त साधको का अवःपतन होता है। जगत का भोग तथा जगत पर विजय क्षोभ रहित होकर ही हो सकती है, अतः ज्ञानी भोग द्वारा भी मुक्ति प्राप्त करता है और दुवंलचित्त सन्यास लेने पर भी बन्धन मे पडता है। इसीलिए यह सहजमागं क्षुरी की घार पर चलने के समान है। इसमे काया और मन को दुःख देने का अवकाश नहीं है। सर्वसुखों से समायुक्त होकर भी सिद्धि प्राप्त हो स्कती है। परन्तु यह सिद्धि ज्ञानवान के लिए सरल है, मूखों के लिए कठिन।

आनन्द, क्षण एव मुद्रा की उपर्युक्त सभी अवस्थाएँ नाडी योग पर भी आघारित की गई है । इसका अर्थ यह नहीं है कि 'सहजावस्था' में हठयोग आवश्यक है । बोधि प्राप्त हो जाने पर हठयोग व्यर्थ हो जाता है, परन्तु मदबुद्धि के साधकों के लिए भोग एव योग साथ-साथ करना पड़ता है, अथवा हठयोग करने के पश्चात् पुन: भोग द्वारा शिक्षा दी जाती है, अधिकारी भेद बौद्ध भी मानते है । अतएव नारोपा के अनुसार उपर्युक्त चारो आनन्दों का अर्थ नाडी-योग के अनुसार इस प्रकार होगा—

कामनाओं से विलगकर चित्त को स्व मे प्रतिष्ठित करना तथा प्राण तथा अपान के बीच मध्यम मार्ग का ध्यान करने से ललाट मे बोधिचित् प्रज्ञापूर्ण होने पर और उपायआर्लिंगन से परमानन्द प्राप्त होता है। तत्पश्चात् इस आर्लिंगन से

There is no greater sin than discharge and 10 greater ment than bliss (arising from the motionless Bodhichit). Discharge is the progenitor of detachment and from ditachment ( विराम ) arises Sorrow and from Sorrow is the loss of Vital element and from the loss of Vital element Comes death.

Anintroduction to Tantric Buddhism—S. B. Das Gupta. इस तथ्य से स्पष्ट है कि गृह्य-साधना मे साधक अधिक से अधिक समय तक अस्खिलित अवस्था मे युगनद्ध रहकर, आतिरक चित्तवृत्ति को क्षोम रहित रखने का प्रयन्न करते थे। इसमे सफलता प्राप्ति के लिए ज्ञान एव हठयोग दोनो की आवश्यकता है।

(२) कायिक मानस दु:ख नावकाश प्रदापयेत् । सर्वसौख्यसमायुक्तः सिच्यवे नात्रसंशयः—ज्ञानसिद्धिः—इन्द्रभूति ज्वलित होक्र चन्द्रनाडी स्रवित होती है, यही विरमानन्द है। तत्पश्चात् काय वाक्, चित्त और बिन्दु के अवसारन के समय—ज्ञाता-ज्ञेय भेद नष्ट होने पर 'सहजानन्द' प्राप्त होता है। कबीर आदि इसी को 'रामनाम का रस' कहते हैं। उपर्मुक्त आनन्दों में प्रत्येक चार प्रकार का है।

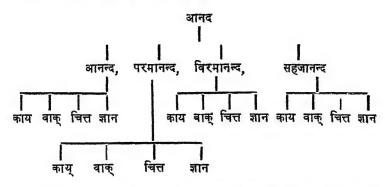

इसी प्रकार ये आनन्द, चार काया, चार योग, चार अवस्याएँ (जागृत, स्वप्न-सृषुप्ति, तुरीय ) चार मुक्तियो आदि से भी सम्बद्ध हैं।

इन सोलह आनन्दों को सृजन का आनन्द कहा गया है। मैथुन जन्य आनन्द मे इनकी प्रतीति होती है। इनमें 'सहजानन्द' प्रथम और अतिम है। अभि-व्यक्ति के पूर्व यह विषय एवं विषयी के रूप में विभक्त हो जाता है। यहीं सारे गुणों का कोष है। यह स्वतः अभिव्यक्त होकर अपना आनन्द लेता है। शैवों का 'परमिश्चव तत्व' यहीं हैं।

दूसरी दृष्टि से 'सहजानन्द' योग-साघना का प्रथम सोपान है। अभिषेक के समय शिष्य को प्रज्ञा (स्त्री) के पास गुरु ले जाता है और शिष्य मैथुन मे रत होता है। 'सहजानन्द' बिन्दु के रूप मे मस्तक मे स्थित रहता है, वह द्रवित होकर निम्नगामी बनकर वष्त्रमणि (लिङ्ग) तक आ जाता है। योगी इसी क्षरण-काल मे बिन्दु (वीमं) की पुन: उष्णीश (मस्तक) तक पहुँचाता है।

<sup>(1)</sup> Sixteen Anandas, which are creative joys appearing as pleasures of intercourse in common individuals:—

द्रष्टव्य-सेकोद्देशटीका की भूमिका

हिन्दुओं के नारोपा द्वारा वींणत यह योग 'ऊर्घ्व-रेतस्-योग' कहलाता है। यह अत्यधिक रहस्यमय है।

'बिन्दु' घ्यान से ऊपर चढता है। कलश-गुह्य एव प्रज्ञा अभिषेक के बाद इस योग को 'अनुत्तर अभिषेक' कहा जाता है। घ्यान द्वारा 'बिन्दु' को ऊपर चढाया जाता है। यही षडङ्ग योग का वर्णन मिलता है। इसे 'पतजिल योग' भी कह सकते है। यद्यपि बौद्धों ने इसे विशेष रूप प्रदान किया है।

### षडङ्ग योग ( हठयोग )

प्रत्याहार, ध्यान, प्राणायाम, धारणा, अनुस्मृति तथा समाधि षडङ्ग योग के ये छह अग है। निरभ्र गगन में भावना करना ही प्रत्याहार है।

प्रत्याहार: भगवान का वचन है कि प्रत्याहार मे विकल्पभावना नही रहती । वस्तु-जगत से साधक प्रत्याहार द्वारा निवृँत हो जाता है।

ध्यान: वितकं, विचार, प्रीति, सुख एव एकाग्रता का अभ्यास घ्यान द्वारा होता है। वितकं का यहाँ विशेष अर्थं है, चित्त मे किसी सामान्य आदर्श आभास का अवतरण वितकं है। वस्तु विशेष पर इस प्रकार विचार करना मानो वह पूणं प्रकाशमय हो, यह विचार है। प्रीति चित्त की प्रसन्न अवस्था है। विचार जन्य आनन्द का अनुभव ही सुख है। शून्यता पर घ्यान केन्द्रित करना एकाग्रता है।

प्राणायाम मे अमृत कुण्डलीबिम्ब नाम से सघ्याभाषा द्वारा 'वायु' का वर्णन किया गया है। यह पाँच प्रकार की है। पाँच प्रकार की है। पाँच प्रकार की है। पाँच स्कन्धो, पचभूतो तथा पाँच घ्यानी बुद्धों से क्रमशः इनका सम्बध है। र

| I ललना ( इडा, वाम नाड़ी )     | अमिताभ    | (जलतत्व)        |
|-------------------------------|-----------|-----------------|
| II रसना (पिंगला, दक्षिण नाडी) | रत्नसम्भव | (अग्नि तत्व)    |
| III मलत्याग कारिणी नाड़ी      | वैरोचन    | ( पृथ्वी तत्व ) |

<sup>(</sup>१) अतो विकल्पभावना नोपलम्यते प्रत्याहारभावनायामिति भगवतो वाक्यम्-रूपादि विषय ग्रहण का त्याग ही प्रत्याहार है— सेकोद्देशटीका—पृष्ठ ४१-४३

<sup>(2)</sup> An Introduction to Tantric Buddhism — S. B. Das Gupta.

IV मूत्रत्यागकारिणी नाडी अमोघसिद्धि ( वायुतत्व ) V मध्यनाडी ( अवधूती या सुपुम्णा ) अक्षोभ ( शून्यतत्व ) VI वीयं-नाड़ी ( ज्ञानवाहिनी ) वष्त्रसत्व

रेचक, पूरक, कुम्भक आदि योग से चन्द्र (ललना) सूर्य (रसना) नाडियो की शुद्धि के बाद इन्हे छोडकर मध्यमार्ग ( अवधूती ) का अवलम्बन करने से प्राणयोग सिद्ध होता है। इस नाडी योग मे चार चक्रो को पार करना पडता है। नाभिस्थान मे निर्माण चक्र है, हृदय स्थान मे सम्भोग चक्र, कठ मे वर्में और शीश में उष्णीश चक्र है। इस प्रकार बौद्ध तत्र षटचकों में चार चक्र ही मानते है। सेकोद्देश टीका मे ललाट एवं उष्णीश मे अलग-अलग चक्र माने गए हैं। उष्णीश ही बिन्द स्थान है। यही मध्यमार्गं द्वारा प्राण को चढाकर रोका जाता है। इसी को 'घारणा' कहते है | प्रत्याहार एव प्राणायाम दोनो मे घ्यान सम्मिलित है । घ्यान से ही 'धारणा' प्राप्त होती है। 'जप' भी साय-साय चलता है, इसी को 'बष्जजप' कहा है। 'वष्त्रजप' की अवस्था मे प्राण वायू का ललना एव रसना मे सचरण निषद्ध है। प्राणायाम धारणा का उपसाधन है। धारणा के बल से नाभिस्थल मे ज्वलित 'चण्डाली' ( शक्ति-देवी ) को देखता हुआ योगी बार-बार इस महामुद्रा का 'अनुस्मरण' करता है। १ यही अनुस्मृति है अर्थात् धारणा के अन्त मे चण्डाली की भावना की जाती है। इस अवस्था मे ज्ञान की अम्नि से स्कन्य, धात्, आयतन आदि दम्ब हो जाते है। चण्डाली की ज्ञान-शिखा से ललाट मे चन्द्रस्यान मे स्थित बोधिचित् बिन्दुरूप मे द्रवित होकर कण्ठ, हृदय, नाभि और गुह्यकमल (लिंग) तक आ जाता है। इसी बिन्द्रपात अनुभूति कराने के लिए मैथुनान्त मे वीर्म-क्षरण का दृष्टान्त दियो गया है । मैथून जन्य आनन्द से यह योगजन्य 'बिन्द्रपात' का आनन्द करोडो गुना अधिक होता है।

जिस प्रकार तत्वज्ञानी मैथुन रत होकर वीम को इच्छानुसार रोक सकता है, उसी प्रकार प्राण-योग द्वारा 'बिन्दु' को पुन: उष्णीश तक पहुँचा कर योगी 'अक्षर' हो जाता है। मैथुन सुख से योगज सहजानन्द महत्तर है। योगज आनन्द

<sup>(</sup>१) प्रारम्भिक अनुभूत सोपानो का स्मरण भी अनुस्मृति कहलाता है।

भी 'सहजानन्द' कहलाता है, क्योंकि इन्द्रियों का आनन्द तो इसी का एक रूप मात्र है।

शून्यता का नाम ही समाधि है। ग्राह्य-ग्राहक भाव विरहित, सभी आवरणो से अतीत अवस्था ही शून्यतावस्या है। चित्त की एकता के कारण यह अक्षयसुखा-वस्था है। अक्षरसुख का नाम ही समाधि है। <sup>२</sup>

इस हठयोग मे प्रत्याहार आदि से नाद के अम्यास से प्राण को मध्यमार्ग मे प्रवाहित कर उष्णीश मे बोधिचित्त बिन्दु को निरुद्ध कर अक्षर क्षण की साधना की जाती है।

हिन्दूतंत्रों में कुंडलिनी शक्ति मूलाधार चक्र में स्थित मानी गई है, परन्तु यहाँ शक्ति नाभि में स्थित मानी जाती है, प्राणायाम द्वारा यहीं से यह दण्डस्प में ऊपर उठती है। मध्यनाड़ी में होकर यह शक्ति चक्रों को पार करती हुई है, मृदु ललित गित से ऊर्ध्वं-गमन करती हुई उष्णीश तक जाती है।

खसमावस्था: उष्णीश को भेदकर 'खेचरत्व' प्राप्त होता है, गगनवत् चेतना निर्मल होकर स्वरूप में स्थित हो जाती है, द्वन्द्व मिट जाते हैं। कल्मष बादलों के समान नष्ट हो जाते हैं, निरभ्न आकाशवत् 'चेतना' अक्षय शांति को प्राप्त होती है। बाह्य विश्व इस अवस्था में स्वष्नवत् प्रतीत होना है, भूत, वर्तमान भविष्य का ज्ञान अकस्मात् होता है। स्वर्गादि लोक स्पष्ट दीखते है। सकल्पमात्र से सृष्टि करने की शक्ति उत्पन्न होती है। 'महासुख' प्राप्त होता है। इसी ज्ञान की 'ताथागत' ज्ञान कहा गया है। अप्रकम्यस्वभावी होने से यही ज्ञान, अक्षोम्य, ज्ञान सत्वार्थ होने से, रत्न सम्भव, अलित एव असख्य गुण सयोगी होने से अमिताभ, बन्धन

<sup>(</sup>१) ततश्चण्डाल्या ज्ञानाचिषा चन्दे द्रुते सित यद्बोधिचित्तं बिन्दुरूपेणाधोगर कण्ठे हृदि नाभौ गृह्यकमल आनन्दपरमिवरमस्वभावेन । ततो वध्य-मिण यावत्सहजानन्द स्वभावेनेति । अथवा विचित्र विपाक विमदं विलक्षण स्वभावेनेत्येव षोडशकलापूर्ण मण्यन्तर्गत यदा सुख ददाति भावनाबलेन """" सदृशमिति दृष्टान्तमात्र स्वरूपतो द्वीन्द्रयज्ञण कोटीसहस्रतमीमिप कला नाहंति परमाक्षर सुखस्येति । (सेकोद्देशदीका, पृष्ठ ४२)

<sup>(</sup>२) इह ग्राह्मग्राहक चित्तयोरेकत्वेन यदक्षर सुंख भवति तत्सुख समाधि-रुच्यते—वही, पृष्ठ ४५

रहित होने से अमोघ सिद्धि कहलाता है। इसी प्रकार सर्वक्षेत्रस्य होने से 'लोचना' व्यापक होने से 'मामकी', सर्वतारणवक्ष होने 'तारा' सम्यक होने से 'प्रज्ञान्तक', नानोपायविचित्र होने से 'श्यामवण', सभी सृष्टि का कारण होने से षड्भुज, तथा सर्वंबुद्धमय होने से इसी ज्ञान को विद्यातक कहते हैं। इस अवस्था मे न उच्छेद-वाद, है न शाश्वतवाद, आदि, मध्य, एव अन्त से वींजत यह सर्वांशित अवस्था है। र

चक्र-सिद्धान्त: नाड़ी-योगमे चक्रो पर अलग से प्रकाश डालने की आवश्यकता है। सारा ब्रह्माण्ड इस पिण्ड मे लघु रूप मे अवस्थित है, अत: नाड़ियो के अतिरिक्त पर्वत, निदयो, बृक्ष आदि सभी बाह्य प्रकृति शरीर के भीतर विद्यमान है। बौद्ध योग मे चार चक्र है, इनमे प्रत्येक का सम्बंध एक एक काया से हे।

नाभि--- निर्माण काया कठ-सम्भोग काया हृदय—धर्म काया उष्णीश—सहज काया

डॉ० शिश भूषण दास गुप्त ने लिखा है कि न जाने क्यो काया का क्रम यहाँ अव्यवस्थित है। निर्माण के पश्चात् सम्भोग काया और उसके बाद वर्म काया होनी चाहिए थी। वस्तुत: जैसा कि नारोपा ने 'सेकोद्देश टीका' मे कहा है कि निर्माण काया आदि काया भी है और अतिम भी, अत: क्रम वस्तुत: समझाने के लिए है, क्रम का साधना मे पारमार्थिक महत्व नहीं है। 'सेकोद्देश टीका' में निर्माण सम्भोग, धर्म एवं सहज यही क्रम स्वीकार किया गया है।

उष्णीश चक्र मे ४ दल है, यही बोधि-मडल है। इसके वाहर एक ३२ दल का कमल है। 'ह' वर्ण यहाँ स्थित है। इस कमल मे १६ चन्द्रकलाएँ स्थित हैं। इस कमल के दोनो ओर ललना एवं रसना नाडियाँ है जो स्वर तथा व्यजनों की प्रतिनिधि है इनके बीच मे परमेश्वरी या अवधृतिका है।

कंठ के पास सम्भोग चक्र है। इसका वर्ण श्वेत, 'ह' बीज मत्र है। इसके कपर ही अमृत प्रवाहित होता है। सम्भोग चक्र के कमल मे १६ दल है।

हृदय के पास धर्म चक्र है, इसमे = दल का कमल है। यह दुहरा है, इसका एक भाग ऊपर को तथा एक नीचे को खुलता है। 'ह' बीज है।

<sup>(</sup>१) ज्ञान सिद्धि—इन्द्रभूति

<sup>(</sup>२) खसमं असमं शान्तमादिमध्यान्त वीजतम्—अद्वयवात्र

<sup>(3)</sup> An introduction to Tantric Buddhism, Dr S. B. Das Gupta.

नाभि चक्र ६४ दल के कमल से युक्त है। 'अ' बीज है। यह मोती के समान प्रभावान है। इसके जरा नीचे के भाग मे ७२ हजार नाडियों का केन्द्र है। '

चको, अधिष्ठात्री देवियो, कायाओ, आनन्दो, सिद्धान्तो, आर्यंसत्यो, मुद्राओ, महाभूतो, गुणो, क्षणो, अगो का परस्पर सम्बध इस प्रकार देखा जा सकता है। र

| चक     | नाभि-चक्र | हदय-चक       | कठ-चक्र       | उष्णीष-चक्र    |
|--------|-----------|--------------|---------------|----------------|
| देवी   | लोचना     | मामकी        | पाण्ड्रा      | तारा           |
| गुण    | करुणा     | <b>मैमी</b>  | मुदिता        | उपेक्षा        |
| भूत    | पृथ्वी    | जल           | अन            | वायु           |
| वर्ण   | इ         | वम्          | म             | य              |
| मुद्रा | कमैमुद्रा | धर्ममुद्रा   | महामुद्रा     | समय मुद्रा     |
| काया   | निर्माण   | धर्म         | सम्भोग        | सहज            |
| क्षण   | विचित्र   | विपाक        | विमदं         | विलक्षण        |
| अग     | सेवा      | उपसेवा       | साघना         | महासाघना       |
| सत्य   | दु:ख      | दु:ख का कारण | दु:ख का विनाश | दु:खनाशका उपाय |
| आनन्द  | आनन्द     | परमानन्द     | विरमानन्द     | सहजानन्द       |
| निकाय  | स्थविरवाद | सर्वास्तिवाद | सवित्वाद      | महासाधिक       |
| प्रहर  | प्रयम     | द्वितीय      | तृतीय         | चतुथँ          |

इसी प्रकार १६ ( $\times\times\times$ ) संक्रान्तियाँ है। ६४ दण्ड हैं ( $\times\times\times\times\times$ ) ३२ नाडियाँ है ( $\times\times\times\times$ )।

<sup>(</sup>१) हेरुकतंत्र के आधार पर वर्णित—An Introduction to Tantric Buddhism.

<sup>(2)</sup> An Introduction to Tantric Buddhism—S. B. Das Gupta.

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि वजयान मे सभी बौद्ध सम्प्रदायो एव सिद्धान्तों का समन्वय प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया है। इसीलिए तत्र को धमें का सार कहा गया है। शैवधमें मे काश्मीर सम्प्रदाय जिस प्रकार प्रत्येक कार्य त्रिक सिद्धान्तानुसार तीन तत्वो से निकालता है उसी प्रकार विष्ययान चार तत्वो द्वारा साधना-पद्धति को समझाता है।

'हेवप्त्रतंत्र' मे चक्रो के स्थानो मे कुछ अंतर दिखाया गया है। निर्माणचक्र योनि या लिङ्ग के निकट, धर्मकाया हदय एवं सम्भोग काया चक्र कठ के पास बतलाया गया है।

वज्रजप: प्राणवायु के शासन के द्वारा, वायु को मध्यममाण में प्रविष्ट कर चक्रों का भेदन किया जाता है और उष्णीय चक्र में वायु पहुँचाकर योगी 'खसमावस्था' को प्राप्त होता है। प्राणवायु के इस शासन को ही 'वष्ठजप' कहा गया है, शब्दों का उच्चारण वास्तविक जप नहीं है। ओ३म् के तीन भाग पूरक, कुम्भक एवं रेचक है। प्राणवायु के अनुशासन की क्रिया साथ-साथ जो जप किया जाता है। वहीं फल देता है।

प्रत्याहार, घ्यान, घारणा, अनुस्मृति एव समाधि द्वारा यह षडङ्ग योग पूणें होता है। मुद्रा, बन्ध तथा आसन भी इसी में सिम्मिलित हैं। आसनों में विष्णोली, सहजोली तथा अमरोली आदि हैं। मुद्राओं में खेचरी, महामुद्रा आश्विनमुद्रा आदि है। बन्धों में मूलबन्य, महाबन्ध, जालधर बन्ध आदि हैं, नाडियों व मासपेशियों का आकुचन, विकोचन ही बच है। खड़्ज्योंग में कुशल हो जानेपर वीमंं का स्खलन नहीं होता और बोधिचित के निम्न प्रवाह को योगी इच्छानुसार उलट कर उत्पर चढ़ा सकता है, यही अध्वं रेतस् योग है।

बौद्ध तत्रानुसार भुक्ति एवं मुक्ति दोनो एक साथ प्राप्त होती है। योग द्वारा शक्ति जाग्रद हो जाने पर योगी नाना चमत्कार कर सकता है।

सिद्धि-प्राप्ति: प्रज्ञोपाय द्वारा सम्बुद्धि प्राप्ति के अनिरिक्त चमत्कारक सिद्धियो की प्राप्ति भी बौद्ध-योग से होती है। वस्तुत: इन लौकिक सिद्धियो के कारण बौद्ध योगी 'सिद्ध' कहलाये। तात्रिको मे भुक्ति एवं मुक्ति को एक साथ प्राप्त करने के

<sup>(1)</sup> An Introduction to Tantric Buddhism. Dr S. B Das Gupta.

प्रयत्न के कारण इन सिद्धियों की प्राप्ति भी चल पड़ी। 'सिद्ध' उसे कहा जाने लगा जो क्रिया के बिना संकल्पमात्र से प्रत्येक इच्छा पूर्णं कर दे। अतः बौद्ध 'तत्रो' में 'सिद्ध' देवताओं के साथ रह सकते हैं, अमर हो सकते हैं। शकर की पत्नी पार्वती को शिव से छीनकर उस पर बलात्कार कर सकते हैं। नारायण का अतिक्रमण कर लद्मी दा भोग कर सकते हैं।

अष्ट सिद्धियों के अतिरिक्त बौद्धों ने जन्मजा, औषधिज, मत्रज, तपज तथा समाधिज इन सिद्धियों का आविष्कार किया। इन सिद्धियों के द्वारा बौद्ध निम्न जनता को अधिक-आकर्षित कर सके। रोग, सपं-विष, बिना पढे ही शास्त्र-ज्ञान, बोधि-प्राप्ति, अष्ट महासिद्धियाँ:अणिमा, महिमा आदि, सर्वज्ञता-प्राप्ति हिन्दू देवताओं से सेवा कराने की इच्छा, रक्षा, वाद-विवाद में शत्रु को हराने की इच्छा, शत्रुनाश, गौरव वृद्धि के लिए चमत्कार की इच्छा, मृत्यु के बाद अप्सरा-प्राप्ति की इच्छा, खड्ग, अजन, पदलेप, अंतर्धान, रसायन, खेचर (आकाशगमन) भूचर (क्षण भर में कहीं भी जा सकना), पाताल-प्रवेश, शांति (रोग नाश) वशीकरण, स्तम्भन, विद्धेषण, उच्चाटन, मारण, आदि सभी चमत्कारों का प्रदर्शन बौद्ध सिद्ध करते थे।

इन चमत्कारो की प्राप्ति 'देव-उपासना' द्वारा होती थी। काल, नक्षत्र, देव तथा मंत्र द्वारा सब कुछ प्राप्त हो सकता है, यह विश्वास आज तक चला आ रहा है। इस कार्यं के लिए छह प्रकार के मत्रो का प्रयोग होता था—प्रथन मंत्र, विदर्भ, सम्पुट, रोधन, योग और पल्लव।

प्रथन मंत्र: रक्षात्मक मंत्रो मे साध्य के नाम के प्रत्येक अक्षर पर मत्र का जाप किया जाता है।

विदर्भ-मंत्र: इसमे मत्र के अक्षरों के बीच, वशीकरण के लिए किसी का नाम डाल देते हैं।

सम्मुट: इसमें 'व्यक्ति' जिस पर प्रयोग होता है, का नाम आदि एव अत में रखा जाता है।

<sup>(</sup>१) परमेश समाक्रम्य, प्रसह्य बलवानघः । उमादेवी समाकृष्य, चोपभोगैर्भुनक्त्यसौ । नारायणं समाक्रम्य, प्रसह्य बलवानघः । रूपिणी तु समाकृष्य, उपभोगैर्भुनक्त्यसौ—ज्ञानसिद्धि

रोधन: इसमे 'व्यक्ति' का नाम आदि, मध्य एव अत मे होता है।

योग: 'उच्चाटन' के लिए इसमे 'व्यक्ति' का नाम अंत मे रखते हैं।

पल्लव: इसमे मंत्र 'व्यक्ति' के नाम के अन्त मे बोला जाता है। इसका प्रयोग 'मारण' मे होता है। १

सिद्धि कार्य में जिस प्रकार की इच्छा हो उसी प्रकार का देवता चुन लेना चाहिए और उसी प्रकार की मानसिक-स्थिति बना लेनी चाहिए यथा क्रोध में क्रोधी देवता तथा क्रोधमय मानसिक स्थित से ही शत्रु-नाश हो सकता है, क्यों कि फल अपनी सिंधक की 'भावना' देती है न कि बाहर भी कोई अन्य शक्ति, बाहर किसी को कोई सत्ता सिद्ध नहीं होती।

#### कथन-पद्धति

तत्रमागं रहस्यमागं है। रहस्यतत्त्व को प्रतीको द्वारा ही व्यंजित किया जा सकता है। क्योंकि सत्य भाव एव अभाव से परे है अत: भाषा द्वारा उसका वर्णन सम्भव नहीं है। भाषा या तो भावात्मक हो सकती है या अभावात्मक। इसीलिए तत्र प्रतीको का उपयोग करते है। 'शुक्त' को 'वैरोचन', 'मूत्र' को 'वैष्णोदक', स्त्रीन्द्रिय को 'प्रच', लिङ्ग को वष्ण आदि प्रतीको द्वारा वर्णिन किया जाता है। 3

साधक सामान्य जनो द्वारा गुह्यसाधना को दुरुपयोग से बचाने के लिए 'सध्या-भाषा' का प्रयोग करते थे। गुह्यमंडलियो मे इस प्रकार की कथन-पद्धति प्रागैतिहासिक काल से चली आ रही है। एक उदाहरण लीजिए—

> सतमस्य द्वितीयस्थमष्टमस्य चतुर्थंकम् । प्रथमस्य चतुर्थेन, भूषित तत् सविन्दुकम् ।

सप्तम् वर्णं (अन्तस्य) का द्वितीय वर्णं है 'र'। अष्टम का चतुर्थं वर्णं है 'ह' (ऊष्म), प्रथम का चतुर्थं वर्णं है (स्वर) 'ई'। बिन्दु का अर्थ है 'म', अतः सरस्वती का बीजमत्र हुआ 'ही'।  $^{8}$ 

<sup>(</sup>१) द्रष्टव्य-साधनमाला-भूमिका भाग

<sup>(</sup>२) द्रष्टव्य-साधनमाला-३६४ पृष्ठ

<sup>(</sup>३) स्वभावाद् देवताकाय तस्माद् वक्त्र न शक्यते—ज्ञानसिद्धि-इन्द्रभूति

<sup>(</sup>४) साधनमाला-भूमिका भाग

सिद्ध योग-प्रक्रिया को इसी सध्याभाषा में कहते थे। भासुकपाद ने 'प्राणवासु' को चुहिया कहा है। इसी को मारने से 'ज्ञान' की रक्षा होती है। कन्हपाद ने लिखा है कि मैंने सास को मार डाला है, माता को मार कर मैं कपाली हो गया है। यहाँ सास प्राणवायु है, माता माया है।

अत्यत्र कहा है कि सास के सो जाने पर बघू जागृत होती है। सास प्राणवाय है और वधु अवध्तिका है।3

लामावाद मे अविद्या को 'अंघी केंटिनी' कहा गया है। चेतनरहित इच्छा को 'योनि' (Sex), पाप को काला घोघा, पुण्य को क्वेत 'घोघा' विज्ञान को बन्दर. नामरूप को 'नाडी देखते हुए वैद्य, षडायतन को 'मुखावरण' स्पर्श को 'चम्बन', वेदना को 'बाण', नृष्ण को 'सूरा', उपादान को 'फलो का संग्रह' भाव को 'विवाहित स्त्री', जाति को 'शिश्सहित स्त्री' कहा गया है। जरामरण को 'शव' कहा गया है। ४

श्री 'वैडेल' का मन है कि घमें के लिए प्रतीकवाद अनिवाय नहीं है. क्योंकि इस्लाम मे चित्र एव मूर्ति के बिना भी कार्य चल जाता है, अत: प्रतीक-कल्पना के पीछे धार्मिको की कला-प्रियना है। जो भी हो, यह मानना पडता है कि बौद्ध-प्रतीक-प्रियता ने न केवल रहस्यवादी मिद्ध-संत साहित्य को जन्म दिया है, अपित् स्थापत्य एव मृति निर्माणकला को अत्यधिक प्रभावित किया है।

तिब्बनीमन के कुछ प्रतीक इस प्रकार हैं-

कमन-पवित्रना का प्रनीक रत्न-मंघ, बुद्ध, धर्म चक-धर्म की पूर्णता स्वस्तिक--जगत प्रवाह स्त्रीरत-स्त्री की मेवा-भावना श्वेत हाथी-सार्वभौमिक शक्ति अरव-- मृयंग्थ का अरव प्रसाद, राजमीवेशभूषा, पदत्राण, हाथी की मूँड वैभवपूर्ण जीवन एव सुरक्षा राजा के रज

<sup>(3)</sup> An Introduction to Tantric Buddhism. S. B. Das Gupta

<sup>(4)</sup> Lamaism-Waddell, II Edition 1934.

तलवार—विजय

गजमुक्ता—मंगल

द्रवि—मंगल

द्रवि—मंगल

द्रवि—मंगल

विल्वदल—मंगल

गंख—मगल

गंख—मगल

संखाएँ—३. काम, रूप, अरूप, तीन गुण

४. समुद्र

५. स्कन्य

५. स्कन्य

१०. दिशा

वज्रयान-सहजयान का महत्व: उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि बौद्धतत्र मार्ग अत्यधिक रहस्यमय और गम्भीर है। मनुष्य के मन मे अनन्त शक्तियाँ विद्यमान हैं, मन एवं प्राणवायु के शासन से सब कुछ प्राप्त हो सकता है, तंत्रों का यही सदेश है।

इसके अतिरिक्त बौद्ध तत्र भाग एव योग की एक साथ शिक्षा देते हैं, शेव-शाक्तों में भी यही क्रम है। देवताओं की भक्ति तथा पूजा भी तंत्रों से ही विकसित हुई है, यह भी इस अध्ययन से स्पष्ट हैं। परन्तु तंत्रों में संभोग द्वारा मुक्ति प्राप्त करने की पद्धति विचित्र है। बाह्यनैतिकता की चिन्ता न करके साहसी सिद्धो ने इसका अम्यास किया था। भोग को उपाय के रूप मे स्वीकार कर बौद्धतत्री ने यद्यपि बौद्धधमें के पतन के लिए मार्ग खोल दिया था, परन्तु सहज जीवन को भी तात्रिको ने ही पुनर्प्रतिष्ठित किया संन्यासियो के विरुद्ध इन राग मार्गियो ने 'राग' को ही मुक्तिका साधन घोषित किया। सभोग द्वारा विश्व की रचना का पता लगाने का कार्य अद्भुत है। केवल चित्र को ही स्वीकार कर तात्रिको ने बाह्य जगत की सत्ता का निषेध कर दिया, अत: सिद्ध घोर आदर्शनादी हैं। परन्तु साथ ही जीवन एव जगत के आनन्दों को वे 'उपाय' के रूप में स्वीकार करते हैं। मन किस प्रकार स्थिर हो इसके लिए मन को आकर्षक लगने वाली वस्तुओ को ही उपाय के रूप में सिद्धों ने स्वीकार किया। जिससे बधन है, उसी से मुक्ति होनी चाहिए क्योंकि विष से विष का नाश होता है, यह उनका तर्क है। मैल से ही मैल छूटता है, जो लोहा समुद्र मे डूब जाता है, उसी से नावबनाकर पार हो जाते हैं, अत: ज्ञान द्वार भोग मुक्तिदायी है, यह तत्रों की उपलब्घि है। तत्र कहते हैं कि क्रिया या वस्तु न अपने मे ,हानिकर है न गुणकारक, उसका वैज्ञानिक प्रयोग गुणकारक होता है और गलत प्रयोग नाशक होता है। आंवला खट्टा है, परन्तु हूम में मिला देने पर मीठा हो जाता है हप एव द्रव्यों की अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं है अतः वे न नाशकर है न लाभकर, हमारा कल्याण उनके विशिष्ट प्रयोग पर निभंर है। अतः वासना मनुष्य को ऊपर भी उठा सकती है, यदि प्रज्ञा एव उपाय से वह सय्क्त हो जाय। पारमाध्विक दृष्टिकोण से रूप, द्रव्य, वासनादि सब मिथ्या हैं, परन्तु जैसे सपं दंशन जादूगर की मिथ्या किया द्वारा ठीक हो जाता है, तथैंव क्रिया मिथ्या होने पर भी मुक्तिदायिनी है। जगत को शुल्य समझकर उसे सहायक बनाया जा सकता है। उसे वास्तिवक मानकर हम उसी में उलझे रहते हैं।

शैव-शात्त-बौद्ध-तंत्रों के इस 'रागमाग' का इस देश के अन्य सभी धर्मी पर प्रभाव पड़ा है।

# तान्त्रिक-बौद्धमत का रूपान्तरण

आठवी शताब्दी के प्रारम्भ से बगान पर मुसलमानी आक्रमण के पूर्व तक तात्रिक-बौद्धमन का प्रचार अधिकाशिक बदना गया है। तुलनात्मक दृष्टि से बगाल बिहार प्रान्न में इस मन के अधिक प्रयत्न केन्द्र थे जहाँ में वे सारे भारतीय मानस को प्रभावित करते थे।

नालन्दा विश्वविद्यात्य का यद्यपि फ़ाहियान (३६४-४१४ ई०) के यात्रा-विवरण में उल्लेख नहीं मिलता, परन्तु वसुवन्ध नालन्दा में अध्यापक था, वसुवन्ध का समय श्री कर्ने के अनुसार पाचवी शताब्दी है। इसका तात्पर्य यह है कि नालन्दा का फाहियान में भले ही उल्लेख न मिलता हो, परन्तु नालन्दा विश्व-विद्यात्य का निर्माण गुप्त-सम्लाटों के समय हो चुका था।

दक्षिण के धान्त्रकृट के पश्चान 'नालन्दा' तात्रिक बौद्धमत के आचार्यों का केन्द्र रहा है। यात्रिवेव (७ वी शताब्दी) तथा सरहपाद (७ वी शताब्दी) भी नालन्दा में आचार्यं पद पर रहे थे। वगाल के पालवश के राजा धर्मपाल प्रथम ( द वी शताब्दी ने विक्रमशील विश्वविद्यालय की स्थापना की। महीपाल प्रथम तथा न्यायपाल (दशम शताब्दी के अतिमभाग से ११ वीं शताब्दी के मध्यभाग

<sup>(1)</sup> Manual of Indian Buddhism-Part I, H. Kern

तक) के समय मे बौद्धतात्रिकमत अपनी चरम उन्नति पर पहुँच गया। दीपकर (विक्रमशील का प्रधानाचामें) अद्वयवान्न, तथा नारोपा जैसे प्रसिद्ध तत्राचार्य इसी युग मे उत्पन्न हुए। सहजयान एवं कालचक्रयान की गम्भीर विचारधारा तथा तात्रिक-बौद्ध-देवमडल का विकास अपने चरम शिखर पर इसी युग मे पहुँचा। नालन्दा विक्रमशील तथा ओदन्तपुरी तत्र-साधना के प्रकाश-स्तम्भ थे।

ह्वानच्वाङ्ग के अनुसार सप्तम शताब्दी मे वगाल मे १० सहम सघाराम थे। श्री हरिप्रसाद शास्त्री के अनुसार १० लाख बौद्ध परिवार वगाल मे रहते थे। १२ वी शताब्दी तक ब्राह्मण एवं जैन प्रभाव बगाल मे बहुत कम था, बौद्धप्रभाव अधिक था । बौद्ध सघ दृढ तथा शक्तिशाली थे । बौद्ध पुरोहिनो का प्रभाव अखड था । ये घारणी रचते,बोधिसत्वोकी पूजा करते और मृत्यु एव विवाहादि मे कृत्य कराते थे। प्रत्येक कृत्य मत्र सेसम्पन्न होता था,मत्रयान तथा वष्त्रयान का प्रभाव था। १२वी शताब्दी मे बल्लाल-सेन ने जनगणना करायी थीं, इसमे केवल ८०० परिवार ब्राह्मणी के मिले थे। इस प्रकार मुसलमानो के आने के पूर्व पूर्वी भारत मे बौद्ध प्रभाव का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। बगाल-की तीन चौयाई आबादी बौद्ध हो चुकी थी. बौद्धों ने तात्रिक बौद्धमत को इतने मरल रूप में प्रस्तृत किया था कि बिना ज्ञान के ही घारणी मत्रो के जाप से, अथवा बोधिमत्वो की पूजा तथा ध्यान से सब कुछ प्राप्त हो सकता था। घनीवर्गं के लिए वौद्ध पुरोहित घन लेकर मत्र जपते थे और फल धनदाता को होता था । सारा समाज अत्यधिक सरल और अधविश्वास से पूर्ण धर्म आचारों के द्वारा इस जीवन में भूक्ति और मृत्यु के बाद 'मुक्ति' की प्राप्ति सम्भव समझता था । ११वी १२वी शताब्दी को वौद्वमत का वाह्यरूप केवल आचार-प्रधान (sacramental) रह गया था. शिक्षित बौद्ध इस आचार की दार्शनिक पृष्ठ-भूमि से परिचित होने के लिए नालन्दा, विक्रमशील तथा ओदन्तपूरी मे जाते थे। परन्तु सामान्य जनता मंत्रजप, देवमूर्ति पूजा, गुरु सेवा, घ्यान, तथा धार्मिक कृत्यो तक ही सीमित थी। गृह्यसाधको मे. जिनकी सख्या पर्याप्त थी. वामाचार का प्रचार था। स्वय विश्वविद्यालयो मे भी वामाचारप्रधान बौद्ध-साधना का अम्यास आचार्यं एव शिष्य विधिवत करते थे। नाना देवताओ तथा देवियो का अविष्कार और अनेकानेक

<sup>(1)</sup> Modern Buddhism and its followers in 1896, Strassburg Orrisa—N. N. Vasu, Calcutta 1911

रहस्यमय अनुभनो एव उपलब्धियो काविस्तार इन विश्वविद्यालयो द्वारा हुआ है। स्वतत्र साघक भी इस तात्रिक-साघना मे रत रहते थे। संघो मे भिक्षु अविवाहित रहते थे, परन्तु ववष्प्रयान के प्रभावस्वरूप जो सघ के बाहर साघक विवाह नहीं करते थे। वे उसे विवाह 'नहीं करते थे शक्ति ने रहा हूँ' विवाह में स्त्री के लिए ये शब्द कहे जाते थे।

वज्यान-सहज्यान द्वारा मंत्र, शक्ति-साधना के प्रचार के साथ-साथ 'काल-चक्रयान' द्वारा भूत-प्रेत-राक्षस पूजा को अधिक बल मिला। इस मत के अनुसार 'गौतम बुद्ध' को एक ममकर-देव demon के रूप में स्वीकार किया गया। भयंकर देवो की उपासना भयंकर कृत्यो द्वारा होने लगी, परिणामतः अन्य-विश्वास एव कुकृत्यो को खुली छूट मिल गई। कालचक्रयान का आचार्य १२ वी शताब्दी में 'जगत्तला' नामक विहार में था, इसके पर्याप्त प्रमाण है।

शैवो तथा बौद्धो से प्रभावित 'नाथपथ' का भी १० वी शताब्दी के आस पास विशेष प्रचार हुआ। मछदरनाथ नैपाल मे अवलोकितेश्वर के समान पूजित है, परन्तु नाथपथ वष्ण्यानी सहजयानी 'सभोग साधना' के विरुद्ध शुद्ध हठयोगी थे, अतः बौद्ध 'नाथो' को उन्हें अपने सम्प्रदाय से बाहर मानते थे। परन्तु 'नाथ' मत बौद्धो से प्रभावित था। उनके मत मे वष्ण्यान-सहजयान शब्दावली का प्रयोग है, पर अथं कुछ भिन्न हैं।

इस प्रकार बगाल मे १२ वी शताब्दी मे धार्मिक दृष्टि से यह परिस्थिति थी-

- १. ब्राह्मणधर्म-केवल ८०० परिवार (लगभग)
- २. महायानधर्म-उच्चस्तर के भिक्षुओं मे प्रचित ।
- ३. वष्प्रयान-मध्यवगं का धर्म | विवाहित बौद्धो का धर्म
- ४. नाथमत-नाथपथी तथा कुछ बौद्ध-जनता ।
- ५. सहजिया--निम्नवर्ग द्वारा स्वीकृत धर्म ।
- ६. कालचक्रमान-निम्नतम वर्गं मे प्रचलित था।

<sup>(1)</sup> Preface to Modern Buddhism and its Followers in Orissa—H P. Sastri

बगाल मे जब घर्मों को यह स्थिति थी तभी मुसलमानो का आक्रमण हुआ । वे भारतीयो को हिन्दू या ब्राह्मण कहते थे। अत: ब्राह्मणो ने इस परिस्थिति से लाभ उठाया और हिन्दुओं के अतिरिक्त बौद्धों का अनस्तित्व प्रमाणित किया, फलत: संघ छिन्न-भिन्न होने पर या तो मुसलमान हो गए अथवा निम्न हिन्दू जातियोमे मिल गए, परन्तु इनके विचारों तथा आचारो मे बौद्ध प्रभाव सर्वेदा रहा, नाथप थियों का भी यही हाल हुआ । चूँ कि मुसलमानो के पूर्व बौद्ध अपने को स्वतंत्र धर्म एवं जाति के रूप मे मानते थे अतः मुसलमान या निम्न हिन्दू जातियो को स्वीकार कर लेने पर भी इन्होने अपने को कबीर की तरह 'ना हिन्दू ना मुसलमान' ही कहा। 'नाथ' भी अपने को अलग मानते रहे, चूँकि बौद्ध परपरा द्वारा इन्हे 'योग' एवं 'रहस्य साधनाएँ' प्राप्त हुई थी तथा आचारवाद वर्णं व्यवस्था-आदि का ये खडन करते चले आरहे थे. अंतएव ये सब प्रवृत्तियाँ यवन-आक्रमण के पश्चात भारतीय निम्न-जातियों के सतो एव नाथों में अब तक मिलती है, यद्यपि इन सतो पर हिन्दू पत-जिल योग तथा वेदान्त का भी प्रभाव मिलता है, परन्तु वौद्ध-प्रवृत्तियाँ उनमे बिल्कुल स्पष्ट हैं। अतएव यह नहीं कहा जा सकता कि बौद्ध धर्म का भारत से नाश हो गया है. यह कहना अधिक सभीचीन होगा कि बौद्ध मत-तात्रिक-बौद्धमत-नाथमत-संतमत वैष्णवमत इस क्रम से भारतीय समाज को एक विशिष्ट रूप देकर रूपा-न्तिरित होगया, आज जिन्हे हम शुद्ध वैदिक या स्मार्ग आचार या उपासना सम-झते हैं उनमे तात्रिक-उपासना के अनेक तत्त्व रूप बदल कर आगए है।

बगाल में कैवतं (माहीथ्य) ब्राह्मण-योगी, धर्मधरिया योगी, धर्मदेवता के उपाधक उपासक, कर, अनाचरणीय कहलाने वाली जातियां, सुनार, बर्ड्ड, चित्रकार, वैश्य, कायस्थ, आदि जातियां प्रथम बौद्ध थी। नैपाल के वैश्य, सुनार, बर्ड्ड, चित्रकार आदि विवाहित बौद्धों की सताने है। यवनों के आगमन के पूर्वं ब्राह्मण एवं बौद्ध दोही जाति वर्णं थे। परन्तु यवनों के बाद बौद्धों को भी ब्राह्मणों द्वारा निर्मित वर्णं-व्यवस्था में सम्मिलित होना पडा, अत. बहुत सी जातियों ने ब्राह्मणों के 'वर्णंसंकर' को सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया, वे अपने मूल उद्गम को भूल गई, अत: ब्राह्मण, जातियां क्षत्रिय बनने का प्रयत्न करने लगी।

<sup>1</sup> Preface to Modern Buddhism. H. P. Sastri.

नैपालमे सारे धर्म दो भागो बाँटे जाते हैं (१) बौद्ध गुरु पूजक है (२) ब्राह्मण देवता पूजक। किन्तु नैपाल से कही अधिक मिश्रण मैदानी भागो में हुआ अतः यवनों के पश्चात् के हिन्दू धर्म में गुरुवाद एवं देवतावाद धुल मिल गया, सतों में वह गुरुवाद स्पष्ट दिखायी पड़ जाता हैं, क्योंकि उन पर बौद्ध प्रभाव सबसे अभिक है। वैष्णवों में भी 'गुरुवाद' कम नहीं है। यह स्पष्ट तात्रिक प्रभाव है। उच्च-वेदवादी ब्राह्मणवर्ग तात्रिक परपरा से कम प्रभावित है, परन्तु चैतन्यमत के गोस्वा-मियों तथा भक्तों को भी हर प्रसाद शास्त्री स्पष्टतः गुरुवादी मानते हैं।

अक्षयकुमार दत्त ने लिखा है कि महाराष्ट्र का 'बिठोवा' बौद्ध देव मण्डल का अवशेष है। जनन्नाथ, धर्मठाकुर, सहजिया वैष्णव, नाथमत, बगाल के 'सराकी तातिस' बौद्धों से प्रभावित है। 'सराकी' स्पष्टत: 'श्रखक' का अपभ्रं घ है।

श्रीयुत नगेन्द्रनाथ वसु ने लिखा है कि ११ वी शताब्दी मे बौद्ध मार्ग प्रवृत्तिमार्ग तथा निवृत्रिमार्ग दो भागों मे विभाजित हो गया था। प्रवृत्तिमार्ग मे सहजिया सावना प्रचलित थी, अतः यवनों के शासनकाल में भी सहजिया सम्प्रदाय प्रवृत्तिमार्गी गृहस्थों को प्रभाति करता रहा। वैष्णवयमं के रूप में यह अवनक जीवित है।

निवृत्तिमार्गीय साहित्य मे रामाई पडित ने 'शून्यपुराण' लिखा। वर्म-सम्प्रदाय के प्रवर्तक रामाई थे। 'शून्य पुराण' को महायानमत स्वीकृत है। 'शून्य' को एक निराकार ब्रह्म के रूप मे स्वीकार किया गया है।

> शून्यरूप निराकार सहस्रविध्ननाशनम् । सर्वपरः परोदेव, तस्मात्त्र वरदाभव ।

रामाई के अनुसार 'शून्यमूर्ति' का न आदि है, न अन्त वह कर चरणादि से रिहत है। वह निराकार है, जरामरण से रिहत है सर्वलोको का स्वामी यह शून्य ज्ञानगम्य है। भक्तो की कामनाएँ इसी मूर्ति के ध्यान से पूरी होती हैं। 3

<sup>(1)</sup> Preface to Modern Buddhism-H. P. Sastri

<sup>(2)</sup> Modern Buddhism-N N. Vasu

<sup>(</sup>३) यस्यान्तोनादिमध्यो न च कर चरणौ नान्ति कायो निनाद । नाकारो नैवरूप न च भयमरणे, नास्ति जन्मनि यस्य । योगीन्द्रौर्जानगम्य, सकलदत्रगत सर्वलोकैक नाथ भक्ताना कामपूर सुरतरवरन्द, चिन्तयेद् शून्यमूर्तिभ्—वही

निराकार शून्य (ब्रह्म) को भक्ति का विषय रामाई पढित ने किस प्रकार बनाया है, यह स्पष्ट है। 'निर्गृण भक्ति' के विकास मे 'शून्यपुराण' एक महत्त्व-पूर्ण प्र खला है।

यवन आक्रमण के पश्चात् बौद्धों ने दक्षिणी भारत मे—विजयनगर, कर्लिंग, कोकण में अपने केन्द्र स्थापित किये। उड़ीसा में आज भी बौद्धमं जीवित हैं। उड़ीसा में 'बायुरी' जाति का विश्वास है कि प्रारम्भ में 'शून्य' था, इस 'शून्य' की भुजा से बादुरी या वायुरी (भुजा से उत्पन्न) जाति की उत्पत्ति हुई है।

नैपाल के 'स्वयभूपुराण' मे आदि बुद्ध या स्वयभू को 'शून्यमहाप्रभु' कहा गया है। वेदमाता, आदिमाता तथा प्रज्ञा भी इसी के नाम है। सिद्धान्तडम्बर १ मे बीजमत्र इस प्रकार है—

'ओ शून्य ब्रह्मणे नमः'

इस ग्रन्थ की गायत्री विचित्र है--

को-सिद्धदेव. सिद्ध धम्मं:, वरेण्यमस्य धीमही । भगंदेवी धीयो यो, नः सिद्धध्रुवो प्रचोदयात् ।

'बुद्ध शरण गच्छामि' आदि के स्थान पर इस गायत्री का पाठ होता है। इसमे 'सिद्ध' शब्द सिद्धार्थ (गौतम बुद्ध) के लिए, सिद्धधर्मं, प्रज्ञापारिमता के लिए, तथा सिद्धध्रुव, सिद्धसंघ के लिए प्रयुक्त हुआ है।

'सिद्धान्तडम्बर' मे वक्ता शिव हैं। कौलावली निर्णय मे एक 'वातुलतत्र' का उल्लेख हैं, 'मदनपारिजात' में भी इस तत्र का उल्लेख हैं। इस तंत्र में भी वक्ता शिव हैं, अत: इस तत्र का सम्बद्ध सम्भवत: 'बायुरी' जाति के साथ रहा होगा, ऐसा अनुमान किया जा सकता है।

उडीसा मे १६ वी शताब्दी मे अच्युनानन्ददास, जगन्नायदास, यशवन्तदास तथा चैनन्यदास नामक महान वैष्णाव कवि हुए हैं। अच्युतानन्ददास की रचना है 'शून्य -सहिता'इसमे चैतन्यसम्प्रदाय के सिद्धान्नो के साथ-साथ शून्य उपासना एव स्तवन भी मिलता है। इसके 'विराटगीता' मे कहा गया है कि शून्य ही ब्रह्म है,

<sup>(</sup>१) सिद्धान्तडम्बर—१६ वी श्रताब्दी मे उडीसा मे बलरामदास द्वारा रचित, यह 'मगेशविमूति' नामक ग्रन्थ की टीका है—द्रष्टव्य— Modern Buddhism—N. N. Vasu

उसमे 'निरजन' हुआ, र इस प्रकार एक परम अवतार हुआ। महाशून्य, शून्यपुरुष तथा नाम एक ही ब्रह्म की सज्ञा कहीं गई है। शून्य पुरुष हीं जींत्र के रूप में बदल जाता है। वह शून्य पुरुष बड़ा नटखट है। २५ कारण, ५ मन, ६ चक्र, ५० अक्षर एव ७२ नाडियाँ उस 'शून्य' की रक्षक हैं, वहीं शून्य तटस्थ होकर संसार का भोग करता है।

बायुरी जाति आजकल उड़ीसा मे अस्परमं है, परन्तु 'सिद्धान्तडम्बर' मे उसकी भी यह कारण दिया गया है कि कलियुग मे बायुरी अस्पर्श्य रहेगे, परन्तु उनके शरीर के स्पर्श से सारे पाप धुल सकते हैं, विष्णु ने मायाशक्ति से उन्हें गुप्त कर रखा है। लोग इस रहस्य से अपरिचित है, अन्यया बायुरियो को स्पर्श कर पापो से मुक्त न हो जाते।

बायुरी जाति वाह्याचार का कबीर की तरह ही खडन करती है। अतमुंख होकर शून्यमत्र जप से, त्रिकुटी में ध्यान लगाने से मुक्ति होती है।

उडीमा का राधा-कृष्ण सम्प्रदाय भी शून्यवाद से प्रभावित है। वृन्दावन, मथुरा एव अन्यतीर्थ महाशून्य में स्थित हैं। गुप्त वृन्दावन को कोई नहीं जानता। कृष्ण शून्य पुरुष है। वस्तुतः यह वौद्धमत है। ब्राह्मणों को घोखा देने के लिए केवल कृष्ण, वृन्दावन का नाम शून्य के साथ जोड दिया गया है। गीताभागवत का घोर खडन किया गया है। १

बलरामदास ने एक 'गुप्तगीता' की रचना की है। इसमे लिखा है कि कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध, उडीसा के राजा प्रतापरुद्र के समय बलरामदास के रूप मे अवतार

<sup>(</sup>१) अर्जुन—तोहर रूप रिव नाही, शून्य पुरुष देही।

कुट्या—श्रीहरि बोइले हो शुण पाण्डुसुत।

बह्ममहिमा तोते किहना नेदान्त

महाशून्यकु जो ब्रह्म बोलि किह से ब्रह्म रूप होइला निरजन देही।

निरञ्जन ढारू-हेला परम अनतार

परम ढावर जीव, होइला नाहार

(२) गीताभागवत पुराण पिंडबा, किहबा चानुरी थिव।

तत्त्व अनाकार नाम, ब्रह्मभेद न पाई व्यर्थहेव—

अनाकार स्र हिता-अच्युतानददास

लेगा। कृष्ण जगन्नाय जी में 'दारुब्रह्म' बर्नेगे। बलराम के 'प्रणवगीता' में एक मनोरजक कहानी है। राजाप्रतापरुद्र को पना चला कि बलराम ने गीना की रचना की है। ब्राह्मणों ने कहा कि शूद्र शास्त्र लिखता है, अतः वह दडनीय है। तब बलराम ने कहा कि श्रीपित भगवान पर किसी का एकाधिकार नहीं हैं। ईश्वर भक्त का है, चाहे वह ब्राह्मण हो या चाण्डाल। विलराम ने तब सिद्ध किया कि वह ज्ञान के अधिकारी है, उन्होंने ब्राह्मणों को यह वेदान्त (वस्तुतः शून्यवाद) सुनाया, ब्राह्मण पराजित हो गए।

इस कथा से स्पष्ट है कि निम्न जानियों को अपने अधिकार के लिए शास्त्र लिखते-पढ़ते थे और छदा रूप में अपनी परपराओं की रक्षा करनी पड़ती थीं। वर्णाश्रमधर्म एवं बाह्य आचारवाद के विरोधी मर्मी सत और भक्त शताब्दियों तक ब्राह्मणवर्ग से लड़ते रहे। भारतीय वर्ग संघर्ष के लिए इस 'वैष्णव-वौद्ध' सम्प्रदाय का अनुशीलन आवश्यक है।

चैनन्यदास ने 'विष्णुगर्भ' मे लिखा है कि विष्णु एक नहीं पाँच हैं। 'अलेख' (अलख) ही शून्य है, अलेख का माया ने उत्पन्न रूप है 'निराकार'। निगकार से धर्म का विकास हुआ है।

तव अलेख से ६ रग उत्पन्न हुए, ६ रगों से ६ विष्णु उत्पन्न हुए। अलख ने ही ब्रह्मा की रचना की। चार निराकारों से से चार ब्रह्मा वने। नैपाल में अलख को ही 'महाविष्णु' माना गया है। चूँकि 'वष्त्रयान' में अक्षोभादि घ्यानी बुद्धों के पाँचरग विणत है, अतः ५ रगों से ५ विष्णु तथा अलख इस प्रकार ६ विष्णु उत्पन्न हुए, यह मान लिया गया।

जिंडिया वैष्णव-बौद्धों में दो सम्प्रदाय है १. धर्म यही निरजन है। यह शून्य-रूप है, मृष्टि का करण है। २ धर्म स्त्रीतत्त्र है। नेपाल में भी धर्म को स्त्री कहा गया है, उसकी मूर्ति भी एक देवी के रूप में है।

<sup>(</sup>१) प्रतापरुद्र महाराजा, कोपे बोइले बड़पर्य्या ।
प्रणव वेदवादभान, कि अधिकारे शूद्र ज्ञान ।
शुण हे नृप गजपति, काहारि नोहन्ति श्रीपति ।
भक्तजनकर से हरि, वित्र चाण्डाल से आदि करि-

१८वी शताब्दी मे बुद्धगुप्त तथागत नाथ नामक बुद्धभिक्षु तिब्बत से भारत-यात्रा करने आया था, वह उडीसा के 'हरिभज' चैत्य मे ठहरा था, अतः बौद्धधमं उडीसा मे मृत नहीं हुआ था।

वैष्णव मुक्ति की जगह बैकुठ को मानते हैं, वैष्णव-बौद्ध भी महाशुन्य या निर्वाण को ही बैकुठ कहते है।

इनमें हठयोग का भी प्रचार था। बलरामदास के अनुसार गोरखनाथ हठयोग के प्रवर्तक थे। योग अतिरिक्त भिक्त भी इनके यहाँ स्वीकृत है। उड़ीसा के बौद्धों ने प्रतापच्छ राजा के दमन से विवश होकर वैष्णवधमं को स्वीकार कर लिया था, परन्तु गुप्तरूप से वे अपने को 'गुप्त बौद्ध' कहते थे, उनका विश्वास था कि किलम्ग में बौद्धरूप गुप्त रहता है। अतः बुद्ध का बाह्यरूप ही जगन्नाथ, है गुप्त रूप 'बुद्ध' है। इसका क्या कारण है? इसका उत्तर ये बौद्ध देते है कि ज्ञान में भ्रम उत्पन्न करने के लिए, वैदिक पूजा का नाश करने के लिए तथा निगु ण ब्रह्म की आराधना के लिए ही बुद्ध का अवनार होगा। भागवत में इसके विश्वद्ध यह कहा गया है कि असुरों को मोहिन करने के लिए ब्रह्म बुद्ध का रूप कीकर देश में (उत्कल?) अवतार लेंगे इस प्रकार श्रीमद्भागवत ने बौद्ध-प्रभाव से विवश होकर ही बुद्ध को दशावतार में सम्मिलित किया था और साथ ही बौद्धमत के विश्वद्ध घृणा भी प्रकट की थी। इसके बिपरीत अच्युतानन्द ने लिखा है कि तीन सहस्र बौद्ध अपने को गुप्त रखकर समय काट रहे हैं और बुद्ध के अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

उडीसा मे अभी हाल में 'चन्द्रसेन' नामक एक चैत्य खोज में मिला है। शीतला एव धर्मदेवी की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। यहाँ एक योगी जाति है जो अभी तक 'धर्मदेवी' के गीत गाती है।

उडीमा में १६वी शताब्दी से प्रचलित 'महिमा-धर्म' भी बौद्धमत का ही एक रूप है। इसे 'सद्धमें' भी कहते है।

<sup>(</sup>१) वेदर घम छुडाइवे, निगुंणधर्मं प्रचारिबे। सकलवर्णं इक ढारे, बिस भुजिब सुगत रे।

<sup>(</sup>२) ततः कलौ संप्रवृत्त, समोहाय सुरद्विषाम् बुद्ध नाम्नाञ्जनसुत, कीकरेपु भविष्यति—श्रीमदभागवत

भीमभोइ अरक्षितदास ने महिमाधमं का प्रचार किया । 'कलिभागवत' इसकी प्रसिद्ध रचना है। स्वम 'अलेख' (बुद्ध) ने भीम को बुद्धधमं के प्रचार के लिए प्रेरित किया था। यद्यपि भीमभोइ नीच जाति का था, परन्तु भक्ति द्वारा इसने जाति-पाँति के बन्धन तोडने में बडा योगदान दिया है। उच्चजाति के लोग भी इसके शिष्य बने।

उडीसा में बौद्धधमंं का यह रूपान्तर भारतीय धमंसाधना का अत्यधिक मनीरजक एव शिक्षाप्रद उदाहरण है। यवनों के आक्रमण के पश्चात् बौद्धधमंं किस प्रकार आज तक इस देश में नाना रूप बदल कर जीवित रहा है, उत्कल का वैष्णव धमंं इसका साक्षी है। उडीसा तथा बगाल के अतिरिक्त मध्यदेश के वैष्णव धमंं एवं सत मत की पृष्ठभूमि में बौद्धमत का महत्त्वपूणं हाथ रहा है। तात्रिक बौद्धमत से प्रभावित बंगाली वैष्णवों ने बल्लभ, हरिदास, हितहरिवश आदि की विचारधारा और साधना-पद्धित को दूर तक प्रभावित किया है। सतमत तो बौद्ध सिद्धों की परंपरा की ही एक श्रृ खला है।

वैष्णव तथा सतमत के अतिरिक्त अनेक स्थानीय देवी-देवताओं, उनकी उपासना-पद्धतियो, तथा लोकाचारों में तािषक बौद्धमत अब भी जीवित है।

## संत-वैद्याव सम्प्रदाय तक पहुँचने वाले तत्त्व

#### संत काव्य

- (१) पारभाधिक 'मत्ता' भाव, अभाव से परे है। कबीर-दादू आदि के 'ब्रह्म' पर प्रभाव।
- (२) आत्मा या चेनना निष्प्रपंच है, जगन् प्रपच है।
- (३) कुडलिनीयोग
- (४) महासुख
- (५) महज, उन्मन, खमम आदि विशेष अनुभव
- (६) भक्तिभाव
- (७) बाह्याचार का खडन
- (=) शास्त्र निरपेक्षना, स्वानुभव पर बन

- (६) विपरीत कथन-पद्धति तथा प्रनीक-पद्धति
- (१०) वैराग्यमूलकता

### वैज्ञाव सम्प्रदायों पर प्रभाव

- (१) ससार (जगत नहीं) दु:खमय है (बल्लभ)—इस धारणा ५र बौद्ध प्रभाव।
- (२) जगत प्रपंच है, दु:खमय है-तुलसीदास
- (३) सत्ता अवाङ्गमनसगोचर
- (४) सुखावनी स्वर्गवाद का कृष्णभक्तों के गोलोकवाद पर प्रभाव।
- (५) युगनद्र शक्तिमयुक्त देवना का ध्यान
- (६) रागद्वारा सावना
- (७) काया-सिद्धान्त
- (८) मुक्ति की आनदवादी कल्पना
- (१) राम एव कृष्ण के जगत उद्धारक रूप पर बुद्ध का प्रभाव।

### पाञ्चरात्र-मत

यद्वा भगवते तस्मै, स्वकीयात्मसमप्णम्। वियुक्त प्रकृतेः शुद्धं, दद्यादात्मदृविः स्वयम्। अहिब् ध्न्यमंहिता।

इष्टदेव को आत्मसमर्पण कर देना ही आत्महिवप् अथवा आत्मयज्ञ है, यह तभी सम्भव है, जब जीव प्रकृति के आकर्पणों से अपने को मुक्त कर ले!

#### पाञ्चरात्र-मत

तात्रिक दशँन एवम् साधना के इतिहास मे पाश्वरात्र मत का स्थान महत्व-पूणं है। पाश्वरात्र-सहिताओं अनुशीलन से स्पष्ट हो जाता है कि किस प्रकार तात्रिक शैव एव शाक्त मत, वैष्णव या भागवतधमं के साथ मिश्रित रूप मे प्राप्त होते हैं और फिर किस प्रकार इसी मिश्रित रूप से तात्रिक तथा वैष्णव साधनाएँ और दशँन भिन्न-भिन्न मार्ग ग्रहण करते है यह भी स्पष्ट हो जाता है कि किस प्रकार ये भिन्न-भिन्न रूप परस्पर विरोधी मत नहीं है, अपितु इनमें आधार भूत एकता सवँत्र दिखायी पडती है।

श्रेडर के अनुसार पाचरात्र सहिताओं की सख्या २१० है जिनके नाम श्री श्रेडर ने दिये हैं। इनमें पौष्कर, सात्त्वत एव जयाख्य सहिताएँ सबसे अधिक प्रामाणिक और प्राचीन मानी जाती है। दार्शनिक सामग्री की दृष्टि से अहिर्बुष्ण्य सहिता को अधिक महत्व दिया जाता है व अन्य महत्वपूणं सहिताओं मे वराह, ब्रह्म, पारमेश्वर, सनत्कुमार, परम पद्मोद्भव, माहेन्द्र, काण्व, पद्म तथा ईश्वर सहिता के नाम उल्लेखनीय है।

उपर्युक्त सहिताएँ द वी शताब्दी तक अवश्य निर्मित हो गई होगी, किन्तु उपर्युक्त संहिताओं के अतिरिक्त अन्य सहिताओं का समय अनिश्चित है, प्रायः वे द वी शताब्दी के बाद लिखी जाती रही। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि 'नारद-पाश्च-रात्र' से प्रचलित सहिता को श्री श्रेडर अपेक्षाकृत नवीन रचना मानते है और उसे पाश्चरात्र प्रामाणिक नहीं मानते (३) डॉ॰ मडारकर एव डॉ॰ शिश्मूषण दास गुप्त भी उनके साथ सहमत हैं।

<sup>(1)</sup> Introduction to the Panchratra and the Ahirbudhnga Samhita Tr. O. Schrader Adyar Library, Madras 1916

<sup>(</sup>२) श्री राघा का क्रम विकास-दर्शन और साहित्य—पृष्ठ २३ डॉ॰ शशिभूषण दास गुप्त, हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, वाराणसी,

प्रथम संस्करण, सवत् २०००

<sup>(3)</sup> Itroduction to Panchratra—Page 3

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि 'अहिर्बुब्न्य सिहता' की रचना करमीर में हुई थी। उत्पल वैष्णव ने इस सिहना का भी अन्य सिहताओं के साथ उल्लेख किया है। अगे के विवेचन से स्पष्ट हो जायगा कि किस प्रकार कश्मीरी शैव-दर्शन एव पाचरात्र दर्शन में आधारभूत एकना दिखायी पडती है।

स्रोत—पाश्वरात्र मत प्राचीनमत है। डॉ॰ एस॰ एन॰ दास गुप्त के अनुसार पाश्व-रात्र का स्रोत ऋग्वेद का पुरुषसूक्त है। शतपय ब्राह्मण में कहा गया है कि नारायण पाश्वरात्र नामक यज्ञ को सम्पन्न कर सर्वोपिर प्रतिष्ठित हुए थे। यातपय में पाश्व-रात्र' गब्द यज्ञ विशेष के लिए ही प्रमुक्त हुआ है। महाभारत के शातिपवं में स्वेतद्वीप की कया है, जहाँ जाकर नारद को भक्ति का उपदेश नारायण से मिला। यह स्वेतद्वीप कहाँ है, इस पर विद्वानों में विवाद रहा है, श्री श्रेडर का अनुमान है कि स्वेतद्वीप की कथा से भारतवर्ष के उत्तरीय पर्वत-प्रदेश सकेतित है। यह अनुमान सगत प्रतीन होता है, क्योंकि पाश्वरात्र सहिताओं का निर्माण सर्वप्रथम उत्तरी भारत में हुआ है। तत्पश्चान् उनका निर्माण दक्षिण में भी होने लगा।

महाभारत को यदि पाश्वरात्र मत का आदि स्रोत माना जाय तो यह कहना होगा कि महाभारत के समय मे ही पाश्वरात्र-साधना प्रचलित थी। यद्यपि उसका वह रूप जो प्राप्त सिहताओं मे मिलता है, महाभारत से पर्याप्त भिन्न है। उदाहरण के लिए महाभारत के शांति पवं मे तात्रिक तत्त्वों का प्रायः अभाव है जबिक पाश्वरात्र सहिताओं मे तात्रिक तत्त्वों का बाहुल्य है। इसके अतिरिक्त महाभारत मे पाश्वरात्र मत मे विणित पूजाविधि एव आचार (Rituals) नहीं मिलता।

डॉ॰ एम॰ एन॰ दास गुप्त ने बताया है कि हम यह निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि पाश्चरात्र मत वैदिक है या अवैदिक। यदि वैदिक माना जाय तो स्मृतियों में इमकी निन्दा क्यों की गई है ? पाश्चरात्र या भागवतों को उच्च

<sup>(</sup>१) वहीं, पृष्ठ ६६

<sup>(</sup>२) शनपथ ब्राह्मण (१३,६-१)

<sup>(3)</sup> Introduction to Panchratra, Page 16

<sup>(</sup>४) श्रेडर के अनुसार महाभारत में भी तात्रिक तत्वों की छाप यत्रतत्र मिलती है, यद्यपि शातिपवं में उनका अभाव है—वहीं, पृष्ठ १५

<sup>(5)</sup> History of Indian Philosophy Dr S N Das Gupta Vol. III (1940) Page 15, Cambridge.

ब्राह्मणों के साथ भोजन में नहीं बैठने दिया जाता था। डॉ॰ दास गुप्ता के अनुसार 'सात्वत' का अर्थ ही 'निम्न जाति' है व्यवसाय की दृष्टि से सात्वत लोग मूर्ति पर चढी हुई भेट, दीक्षा एवं दान पर निभैर रहते हैं। वे वैदिक यज्ञ नहीं करते। चूंकि पूजा को सात्वत लोग व्यवसाय बना लेते हैं, अतः उन्हें निम्न स्थान दिया गया है। दें डॉ॰ दास गुप्त का अनुमान है कि वादरायण ने इसीलिए पाश्वरात्रों का खडन किया है।

पाश्वरात्र-शास्त्र वैदिक कर्मकाण्ड को 'फलसिद्धि' के लिए करणीय मानता है। साख्य, योग और पाशुपत मतो को साधना-सोपान के रूप में स्वीकार करता है, अर्थात् साख्य, योगादि के पश्चात् क्रमशः पाश्वरात्र मत में प्रवेश होता है।

भर्यास्था एव सिध्यन्ति साख्यादिब्वपि च त्रिषु । 3 आरोहन्तीच्छ्या तेऽपि सात्वतं शासन परम्—

पाशुपत और साख्य स्पष्टत: अवैदिक मत हैं, किन्तु पाश्वरात्र उन्हे स्वीकार करता है। पाश्वरात्रो मे गीता की तरह कर्मकाण्ड और भगवान की उपासना मे दूसरी 'रीति' को अधिक महत्व दिया है। यह भी एक कारण है कि 'वंदिक' पाश्व- को अवैदिक कहते आए हैं — द्रष्टव्य—

श्रेडर महोदय के अनुसार 'पाशुपत मत' का अर्थ पाश्वरात्र संहिताओं के अनुसार उस बर्बर और वाममार्गी 'पाशुपत मत' से नहीं है जिसकी निन्दा वैदिक मतावलबी करते रहे हैं। उनके अनुसार 'पाशुपत मत' का लम्ब 'आगमवादी शैंव मत' से है जिस पर बाद के शैंव-सम्प्रदाय ( उदाहरणत: कश्मीर जैंवमत) आधारित है। किन्तु 'आगमवादी शैंवमत' को भी अपनी प्रामाणिकता सिद्ध करने में बडा प्रयत्न करना पडा है और उन्हें सकुचित अर्थ में वैदिक माना भी नहीं जाता, यद्यपि उनमें बहुत से वैदिक सिद्धान्त अपनाये गए हैं, अतएव पाशुपत शब्द का कुछ

<sup>(</sup>१) वही, पृष्ठ १४

<sup>(</sup>२) वही

<sup>(</sup>३) अहि॰ सहिता, द्वितीय जिल्द, पृष्ठ १३२

<sup>(</sup> v ) Introduction to Panchratra, Page 17

भी अर्थ क्यो न ले, पाश्वरात्र को पूर्णंतया वैदिक मानने का कोई कारण नहीं है। 'पद्मतत्र' में जो अपेक्षाकृन नवीन सहिता है, शिव का कापालिक, गुद्ध शैव तथा पाशुपत इन मतो का प्रवनंक स्वीकार किया गया है। अहिर्बृद्ध्य सहिता के आधार पर 'पाशुपनो' को बबंद और वाममार्गी न मानते हुए भी 'उप्रवतघर' कहा जा सकता है। अहि० जिल्द १, एष्ठ १२८ अतः इन 'उप्रविचारको' के साथ पाश्वरात्रों की यह सहानुभूति स्पष्ट कर देती है कि इस मत में लोकघर्म से बहुत से तत्व सम्मिलित किए गये हैं। इष्टब्य, Introduction—to Panchratra, page 112)

अहिर्बुध्न्य सहिना में स्पष्ट कहा गया है कि 'पाशुपत' मत को ग्रहण कर लेने पर 'ब्राह्मण धर्म' (वैदिक कर्मकाण्ड नया संस्कार) का अनुसरण नहीं किया जा सकता और फिर भी पाश्वरात्र मत पाशुपत मत को स्वीकार करता है—

प्राप्ताः पासुपन ये हि धर्म ब्राह्मणपूर्वकाः न धर्ममनुष्ठिन्नि त्रयीस्यं ते पुनर्मुने। पश्चरात्र प्रविश्येव, नान्य धर्म वितन्वते'—

पाञ्चरात्र मत की प्रामाणिकता का प्रयत्न जिस उत्साह से किया गया है, उससे लगता है कि इस मत मे अवैदिक तत्त्व मिल गए है। यामुनाचार्म ने 'आगम प्रामाण्य' मे पाञ्चरात्र मत को वैदिक सिद्ध करने का घोर प्रयत्न किया है और कहा है कि पाञ्चरात्र मत के प्रवर्तक नारायण हैं। उपनिषादों में भी नारायण का ही वर्णन है। यामुनाचार्य के अनुसार कापालिक, कालामुख तथा पाशुपत अवैदिक मत है जब कि पाञ्चरात्र मत वैदिक है। यह मन उन भक्तों के लिए है जो वैदिक यज्ञों के झगडों से दूर रहना चाहने थे हैं।

परन्तु यामुनाचार्यं के सारे तर्कों के बावजूद पाञ्चरात्र मत की वैदिक सिद्ध नहीं किया जा सकना, क्योंकि इसमें वहीं शैंव एवं शाक्त-तत्त्व मिश्रित है जिन्हें यामुनाचार्यं अवैदिक मानते हैं।

<sup>(</sup>१) द्रव्यय—Introduction fo panchratra, page 111-112

<sup>(</sup> २ ) ( ३ ) अहि० जिल्द १, पृष्ठ १३२

<sup>(3)</sup> A History of Indian Philosophy. Dr Das Gupta Vol III Page (17)

<sup>(</sup>४) वही

पाञ्चरात्र पूजा-पद्धति भी अवैदिक है। डॉ॰ दास गुप्ता के अनुसार यह अवैदिक पूजा-पद्धति छठी शताब्दी (ईसापूर्व) मे प्रचलित थी, परन्तु इसका प्रमाण डॉ॰ दास गुप्ता ने नही दिया है । परन्तु बेसनगर के स्तम्भ से यह प्रमाणित अवश्य होता है कि पाञ्चरात्र मत अथवा भागवतमत ईसा पूर्व दितीय शताब्दी मे अच्छी दशा मे था ४।

यद्यपि पुराणो मे पाञ्चरात्रमत के अनेक सिद्धान्त मिलते है, परन्तु फिर भी पाञ्चरात्रो की कई स्थानो पर निन्दा की गई है।

> कापालम्, गारुडम् शाक्तम्, भैरवम् पूवं पश्चिमम् । पाञ्चरात्रम्, पाशुपतम्, तथान्यानि सहस्रशः।

'कूर्मपुराण' के उक्त पद्य में उपयुंक्त मतो की निन्दा की गई है। कहा गया है कि पूर्वजन्म में गोबंध के पाप के कारण इस जन्म में मनुष्य 'पाञ्चरात्री' होता है। " 'स्कन्दपुराण' में भी कहा गया हैं—

> पाञ्चरात्रे च कापाले, तथा कालमुखेऽपि च। शाक्ते च दीक्षिता व्यूहम्, भवेत् ब्राह्मणायम.॥ द्वितीयम् पाञ्चरात्रे च, तत्रे भागवते तथा। दीक्षिताः च द्विजा नित्यम्, भवेयुगैहिता हरेः। ह

साम्बसहिता, सूतसहिता, आस्वलायन स्मित, वृहत् नारदीयपुराण वायुपुराण लिङ्ग पुराण, विष्णुसहिता, हारीति, बोवायन तथा यमसिहता मे भी पाचरात्रों की यत्र तत्र निन्दा की गई है किन्तु श्रीमद्भागवत, महाभारत व विष्णुपुराण मे पाचरात्रों की प्रशाशा है। जिन्हे 'सात्त्विक पुराण' कहा जाता है, उनमे पाचरात्रों की प्रशसा है। उदाहरण के लिए नारदीय, गरुड, पद्म, वाराह, भागवत पुराणों मे प्रशंसा है। य

<sup>(</sup>१) वही, पृष्ठ १६ (२) वही, पृष्ठ १६

<sup>(</sup>३) कूमपुराण अध्याय १६ ( B J series )

<sup>(</sup>४) 'तत्त्वकौस्तुभ' मे भट्टोजि दीक्षित द्वारा उद्धृत—द्रस्टब्य A History of India Philosophy III, Page 19

<sup>(5)</sup> A History of Indian Philosophy. Vol. III, Dr Das Gupta, page 20

**<sup>(</sup>**६) वही

पाखरात्रमत की 'ईश्वरसहिता' में कहा गया है कि पाखरात्रमत का नाम 'एकायन वेद' है। यह वेद से भी प्राचीनतर माना गया है, किन्तु वासुदेव ने सन, सनर, सनरसुजानि, सनन्दन, सनत्कुमार, किपल तथा सनातन के सम्मुख इस गुह्य मन का उद्घाटन किया। यह मन इसलिए उद्घाटिन हुना कि वेदों के पाठक परमार्थं तत्त्व को विस्मृत कर भौतिक भोगविलास में मम्न हो गए थे। इस घारणा का अर्थं है कि 'ईश्वरसहिता' पाखरात्रमत को वेद से भी प्राचीनतर मानती है और वेद को उमी की एक शाखा मानती है। 'इसी सहिता में यह भी कहा गया है कि मूल 'एकायन वेद' ही सात्विक शास्त्र है, किन्तु आगे चलकर इस सात्विक पाखरात्र शास्त्र में कुछ ऋषियों ने अपने नये सिद्धान्त मिलाय तब यह 'राजसशास्त्र' हुआ और जब 'मनुष्यों' ने इसमें मिश्रण किया तब यह शास्त्र 'तसशास्त्र' हुआ और जब 'मनुष्यों' ने इसमें मिश्रण किया तब यह शास्त्र 'तसशास्त्र' हुआ। दे इस घारणा में भी यही पुण्ट होता है कि पाचरात्र मत शुद्ध वैदिकमन नहीं है, इसमें अवैदिक स्रोनों से बहन सी सामग्री आयी है।

वैदिक पद्धित पर यज-याग करना ही आयों का प्राचीनतम वर्म है, क्रमशः इस वैदिक वर्म में अन्य जातियों के विश्वास एवं साधनाएँ अतर्भुक्त होती गई। 'अत्वैवेद' इस विराट समन्वय का प्रवन प्रमाण है। उपनिपत्, गीता तथा महाभारत में वैदिक यज्ञवाद के अतिरिक्त अनेक सम्प्रदायों एवं साधनाओं को वैदिक वर्म के क्रोड में समेट लिया गया है जिन्हें आयें समाजी आजतक वैदिक नहीं मानते। इसी प्रकार महाभारत के समय प्रचलित भागवत या पाश्वरात्रमत ने अवैदिक विश्वामों को स्वीकार कर लिया है। भक्ति, मूर्तिपूजा, गुह्ययोग, शक्तिवाद आदि तत्व जो पाश्वरात्र में मिलते हैं, बाहर से आये है। बाद में इन्हें वैदिक सिद्ध करने की विष्टा की गई हे जैमा कि उपर्मुक्त विवेचन में स्पष्ट होता है।

भारतवर्षं के विचारक एव साधक की यह विशेषना रही है कि वह शृहणीय वस्तु को ग्रहण कर उसे किसी न किसी रूप में वेद के साथ अवश्य जोडने का प्रयत्न करना है, इससे उसके मन को स्वीकृति मिला जाती है। पाश्वरात्र मत भी इसका

<sup>(</sup>१) वही, पृष्ठ २१

<sup>(</sup>२) वही, पृष्ठ २१ ऋषियो द्वारा निर्मित राजस शास्त्र मे दो भेद किये गए हैं—वैसानम और पाञ्चरात्र ।

<sup>(3)</sup> The general trend of the panchratra is cleasly non—Vedue—Schrader, page—91

अपवाद नहीं है, किन्तु इतिहास के प्रकाश में यह स्पष्ट है कि भारतीय भागवत मत द्रविड अथवा अन्य अनार्थ जातियों से आयं जातियों में स्वीकृत हुआ है और एकबार स्वीकृत होने के पश्चात् उसे वेद के अनुकूल ढालने का अधिकाधिक प्रयत्न होता गया है। श्रेयर महोदय ने भी स्वीकार किया है कि सामान्यत पाञ्चरात्र मत अवैदिक है।

पाञ्चरात्र शब्द का ऋर्थ — तत्व, मुितिप्रद, भितिप्रद, यौगिक तथा वैशे-षिक इन पाँच प्रकार के ज्ञान वाँगिन होने के कारण 'पाञ्चरात्र' शब्द व्यवहृत होना है। 'राम' शब्द का अर्थ ज्ञान किया गया है। 'तत्त्व' का अर्थ मृष्टि की उत्पत्ति है। मुिति खण्ड मे आवागमन से मुिति प्राप्त करने के उपाय बनाये गए है। भिति एव योग ऐसे ही उपाय हैं। वैशेषिक मे इन्द्रियों के विषयों का वर्णन है।

नारत पाञ्चरात्र मे 'राम' शब्द का अथं है 'किस प्रकार, हमे ज्ञात नही' 'शतपथ' मे 'राम' शब्द का अथं 'सत्र' है जो पाँच दिन तक होता रहता था। ऐसा चतीत होता है कि शतपथ मे 'रात्र' शब्द को स्वीकार कर पाञ्चरात्र शब्द स्वीकार किया गया है और 'राम' का अथं 'ज्ञान' कर लिया गया है। इमका कारण यह है कि जिस प्रकार पाञ्चरात्र यज्ञ के कर्ता नारायण देवनाओं मे श्रेष्ठ होगए, उसी प्रकार पाञ्चरात्र शास्त्र का अभ्यासी श्रेष्ठता प्राप्त कर सकता है। इसके सा अ-साथ व्यूह मी पाँच है जिन पर इस शास्त्र मे बहुत जोर दिया गया है। आजकल 'पाञ्चरात्र' शब्द से 'वैष्णव सम्प्रदाय' यह अथं लिया जाता है।

विषय-पाञ्चरात्र शास्त्र मे १० विषय है, दशैन, मत्र, यत्र, माया, योग मदिर-निर्माण, प्रतिष्ठाविधि, सस्कार, वर्णाश्रम धर्म और उत्सव।

इस सूची से स्पष्ट है कि इस शास्त्र में केवल भक्ति का विवेचन नहीं है, अपितु योग, मत्र, यत्र की भी विस्तृत चर्चा है और इसी से हमने इसे शैव-शाक्त तत्वों से मिश्रित शास्त्र माना है।

द्शीन—शास्त्रावतार—अहिर्बु ध्न्य सहिता मे दुर्वासा से भारद्वाज प्रश्न पूछते है और दुर्वासा उत्तर देते हैं। दुर्वासा कहते हैं कि यह शास्त्र सर्वेप्रथम नारद को अहिर्बुध्न्य से प्राप्त हुआ था, अतः नारद और अहिर्बुध्न्य के सवाद द्वारा दुवासा भारद्वाज के सम्मुख इस शास्त्र का आख्यान करते हैं। अहिर्बुध्न्य ११ रुद्रों मे से एक रुद्र हैं। शिव का सात्त्विक रूप ही अहिर्बुध्न्य कहलाता है। इससे यह स्पष्ट है कि अन्य आगमों की तरह पाञ्चरात्र भी एक आगम है जो शिवोद्भूत है, इस तथ्य से यह भी प्रमाणित हो जाता है कि रौव, शाक्त एवं वैष्णव मतों में आधारभूत एकता होनी चाहिए, क्योंकि तीनों मत शिव द्वारा ही उद्भूत हुए हैं। साथ ही यह भी पता चल जाता है कि शिव के मुख से उत्पन्न शास्त्रों में आगमेतर तत्वों की अतर्भृक्ति सबसे अधिक हुई है। ?

ब्रह्म-ब्रह्म अनादि, अनन्त, अक्षर, अव्यय, बनाम, अरूप एव अवाङ्ग मनस-गांचर है। किन्तु इनने विशेषणो द्वारा निराकार ब्रह्म के वर्णन के पश्चातृ पुन: अहिबुंघ्न्य ब्रह्म के सगुण रूप का भी क्णंन करते हैं। अनएव वह ब्रह्म सवंशिक्तमान है, पट्गुणों ने युक्त है। अपनी अनन्त शिक्तियों के द्वारा ब्रह्म व्यक्त भी है और अव्यक्त भी, साकार भी है ओर निराकार भी है। गुणा के योग ने बड़ी ब्रह्म भगवान कहलाना है, समस्तभूनवामी होने से उसे 'वासुदेव' कहते हैं। हित एवं रमणीयता के गर्भ होने ने उसे ही 'हिरण्यगर्भ' कहते हैं। कृत्याणकारक होने से उसे 'शिव' कहा जाता है। त्रान, शिक्त, ऐश्वयं, वल, वीयं और तेज इन छह गुणों से युक्त ब्रह्म इम बान की रचना में समर्थ होना है यशिष वह द्वन्द्वातीत है, नथापि अपनी शिक्तियों में मृजन करता है। गुणा की व्याख्या में ब्रह्म का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है।

ज्ञान का अर्थ है 'चेतनतत्त्व' अर्थात् ब्रह्म का प्रथम गुण चेतनता है। शक्ति का अर्थ है जगत् की उत्पन्ति एव प्रलय करने की सामध्यं। ऐश्वयं का अर्थ है स्वतत्रतापुर्वक कार्य करने की शक्ति विल का अर्थ है, जगत-रचना करते हुए भी

<sup>(</sup>१) अहिर्व्ध्व्यसहिता—एम०डी० रामानुजाचार्यं द्वारा सम्पादित, जित्द, १, पृष्ठ १२

अडयार लाइब्रेरी, मद्राम, १६१६ ई० ( प्रथम संस्करण )

<sup>(</sup>२) वही, गुष्ठ १५-१६

<sup>(</sup>३) अजड स्वातमनव वि नित्य सर्वावगहनम् ज्ञान नाम गुण प्राहुः प्रथमं गुणविन्तकाः जगत्प्रकृतिभावो यः मा श्रविनः परिकोत्तिगा कर्नत्व नाम यत्तस्य स्वातन्त्र्य परिवृ हितम् ऐषवयं नाम नत्प्रोक्तं.... ...वही, पृष्ठ १८

श्रान्त न होना । इसे 'श्रमहानि' कहा गया है । उपादान होने पर भी विकार से रिहत रहना यह 'वीमें' है । तेज का अथं है 'महकायंनपेक्षा'। किसी की सहायता के बिना ही बहा मुष्टि रचने मे समधं है । इस प्रकार बहा अपने गुणो द्वारा जगत का उपादान होकर भी विकार से रिहत होताहै। कर्ता होकर भी अकर्ता है, वेतना होकर भी जड तत्व की मृष्टि करता है, वह परम स्वच्छन्द और स्वामी है वही मोत्ता है बौर अभोत्ता भी है । परस्पर विरुद्ध गुणो का आश्रय है।

दर्शन मे सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि ब्रह्म यदि 'उपादन' नहीं है तो ब्रह्म के अतिरिक्त किसी बाह्य पदार्थ को उपादान कारण मानना पडता है, जैसा कि साख्य ने किया है वहाँ प्रकृति एव पुरुष अनग-अलग हैं किन्तू इससे 'द्वैत' का समर्थन होता है जो अन्य अनेक कठिनाइयाँ लाता है परन्तु यदि ब्रह्म को ही उपादान कारण माना जाय तो उसमे 'विकार' आने का भय रहता है. क्योंकि चेतन तत्व में विकार आये बिना जह की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? इमीलिए आचाय शकर ने विवर्त-वाद का सिद्धान्त खोज निकाला या और जगत की सत्ता को अनिवर्चनीय माना था किन्तू भागवत मत को यह भी इष्ट नही था। जगन भी रहे और ब्रह्म भी. दोनो की सत्ता की रक्षा 'शक्ति-सिद्धान्त' से इसीलिए की गई है। ब्रह्म तो सर्वेशक्ति-मान है. अतः वह उपादान कारण होकर भी अविकारी रहता है, ऐसा यदि मान लिया जाय तो अद्वेत की भी रक्षा हो जाती है और जगन की सना भी सिद्ध हो जाती है। शक्ति एवं शक्तिमान की एकता स्वय सिद्ध है और जगत ब्रह्म का नही उसकी शक्ति का कार्य है, अत: जिस प्रकार शैव एव शक्तो ने शक्ति के मिद्धान्त द्वारा अद्वेत की रक्षा की है उसी प्रकार पाञ्चरात्र मत भी जगत के अस्तित्व तथा ब्रह्म के अविकारत्त्व दोनों की रक्षा कर लेता है, अतः मिद्धान्तः शैव, शाक्त एव वैष्णव मत एक हैं।

शक्तिवाद: जिस शक्ति से पाश्वरात्र मत ब्रह्म को सारे कार्णे का कर्ता बनाकर भी उसे अविकारी रखता है, उसका स्वरूप क्या है?

श्रमहानिस्तु या तस्य सतत कृवंती जगत् । बलं नाम गुणस्तस्य, कथितो गुणचिन्तकै: । अहिर्बुब्न्य सहिता, पृष्ठ १८ तस्योपादान भावेऽपि विकार विरहो हि यः वीर्यं नाम गुणः.... . । पृष्ठ १९ सहकार्यनेपेक्षा या तत्तेज: समुदाहृतम्—पृष्ठ १९

शक्ति अवर्णनीय हैं, अचिन्त्या है, ब्रह्म से उसकी अप्रथक स्थिति है। उसे स्वरूपत: नहीं देखा जा सकता, किन्तु शक्ति जब कार्य रत होती है, तब उसको जाना जा सकता है। वह सूद्धमा है, सारे पदार्थों मे व्याप्त है। वह 'यह है', 'यह नहीं है' ऐसा कुछ नही कहा जा सकता। वह ब्रह्म के साथ उसी प्रकार एकाकार है जिस प्रकार चन्द्रमा मे ज्योत्स्ना। र

'जयाख्यसहिता' मे बुघ को सूर्यं और शक्ति को रिश्म तथा ब्रह्म को अग्नि एवं शक्ति को स्फुल्लिङ्ग और ब्रह्म को अम्बुधि और शक्ति को ऊर्म्मि कहा गया है।

यह शक्त 'स्वच्छन्द शिक' है, इसका प्रस्फुरण ही जगत है। यह उदित और अस्त होने वाली तथा निषेध और उन्मेषशालिनी है। यह शक्ति निरपेक्ष है, बानन्दमयी है, नित्यपूर्ण है, आत्मिभित्त पर अपना ही उन्मीलन कर यह शक्ति जगत के रूप मे परिणत होती है और उससे परें भी रहती है। काल से स्वतंत्र होने से यह नित्या, आकार न होने से पूर्ण, देशों मे विभाजित होने से वह व्यापिनी है, यह रिक्त भी है और पूर्ण भी है। जगत को देखकर शक्ति लक्षित होती है, अतः वह 'लदमी' है विष्णुभाव का आश्रय लेने के कारण यह श्री है। काम (इच्छा) पूर्ण करने के कारण 'कमला' काल से परे होने से 'पद्मा' है। विष्णु की सामर्थ्य रूपिणी होने से वह 'विष्णुशक्ति' है और अपने कार्यों से पित का प्रसन्न करती है, अतः वह विष्णु 'पत्नी' है। जगत को अपने भीतर सकुचित करती है, अतः कह विष्णु 'पत्नी' है। चन एव वचन से वह अदृष्ट है, अतः वह 'बनाहता' है। शुद्ध सत्वाश्रया होने से वह 'गौरी' है। स्वसवित्ति से जगत को प्राण देती है, अतः वह जनता होने से वह 'गौरी' है। स्वसवित्ति से जगत को प्राण देती है, अतः वह जनता हो। गायको की रक्षिका है, अतः गायत्री है। जगत का सुजन करती है,

<sup>(</sup>१) शक्तयः सर्वभावानामचिन्त्या अप्रथिक्त्यताः । स्वरूपे नैव दृश्यन्ते, दृश्यन्ते कार्यंतस्तु ताः । सूच्मावस्था हि सा तेषा सर्वभावानुगामिनी । इदन्तया विधातु सा न निषेद्धु च शक्यते—अहि० सहिता, जिल्द १, पृष्ठ २०

<sup>(</sup>२) सर्वभावानुगा शक्तिज्योंत्स्नेव हिमदीव्रते: वही, पृष्ठ २०

<sup>(</sup>३) जयाख्य सहिता—६—७८ एक्म् १३—१०५—०६

<sup>(</sup>४) स्वातन्त्र्यरूपा सा विष्णोः प्रस्फुरत्ता जगन्मयी । उदितानुदिवाकारा निमेषोन्मेषरूपिणी—अहि० संहिता, पृष्ठ २१

अतः वह 'प्रकृति' कहलाती है। माता, शिवा, तरुणी, तारा, मोहिनी, इडा, रित, सरस्वती, महाभासा वैष्णवी उसी के नाम हैं भ

शक्ति के इस स्वरूप को देखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि पाश्वरात्र मे शक्ति एव शिक्तमन ब्रह्म की एकता शैवों की ही तरह धर्म तथा धर्मी की एकता के सिद्धात पर प्रतिष्ठित है। जिस अर्थ मे चन्द्र-चिन्द्रका, समुद्र-उमि, सूर्य-रिश्म की एकता है अथवा गुणी एव गुणों की एकता है, उसी अर्थ मे ब्रह्म (विष्णु) तथा शक्ति (लदमी) की एकता है। स्वतत्रता ही शक्ति का स्वभाव है। इसीलिए वह जड रूप धारण-कर भी ब्रह्म से अभिन्न रहती है। शैवो शाकों की तरह पाश्वरात्रों ने "स एकाकी न रमते" श्रुति को आधार मानकर बताया है कि यह ब्रह्म मे सृष्टि-इच्छा उत्पन्न होते ही ब्रह्म की स्वतत्र शक्ति 'उन्मेष' को प्राप्त होती है, अतः यह सृष्टि ब्रह्म की इच्छा का उन्मेष मात्र है, अतः उससे अभिन्न है। ब्रह्म की सृष्टि-इच्छा ही शक्ति का प्रथम उन्मेष है। शैवो, शक्तों ने जिस प्रकार सारा सृष्टि कार्म-शक्ति द्वारा कराया है और ब्रह्म को 'तटस्थ' रखा है, उसी प्रकार पाश्वरात्र मत भी सारा सृष्टि-कार्य शक्ति द्वारा है। इससे ब्रह्म में 'कत्तृ'त्व' का दोष नही आता है और साथ ही ब्रह्म से अभिन्न शक्ति द्वारा यह सृष्टि-कार्य होने से 'ब्रह्म' को जो शृतियों में कर्त्ता कहा गया है वह भी सार्थंक हो जाता है। 'परस्पर विरुद्ध धर्माश्रयी' ब्रह्म की स्थिति-रक्षा शक्तिवाद द्वारा ही की गई है।

सृष्टि-विकास : ब्रह्म में सर्वप्रयम सृष्टि-सकल्प उत्पन्न होता है। यदि यह पूछा जाय कि ब्रह्म तो पूर्ण है, उसमें सकल्प क्यो उत्पन्न होता है, तो इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता, क्यों कि 'केसे' सृष्टि-विकास होता है, यह समझाना शास्त्र का काम है न कि 'अवाङ्गमनसगोचर' ब्रह्म क्यों सृष्टि रचता है, इसका उत्तर देना। फिर भी शास्त्र उत्तर देता है कि 'ब्रह्म' आनन्दस्वरूप है, अतः क्रीड़ा या आनन्द के लिए ही वह सृष्टि रचता है। यही 'क्रीडा' का सिद्धान्त आगे लीला के सिद्धान्त

<sup>(</sup>१) वही, पृष्ठ २१, २२, २३

<sup>(</sup>२) देवाच्छिक्तिमतो भिन्ना ब्रह्मणः परमेष्ठिनः । एष चैषा च शास्त्रेषु, वर्म विम स्वभावतः—अहि० सहिता, जिल्द, १—पृष्ठ २३

<sup>(</sup>३) तस्य स्यामिति सकल्पो भावतोऽभावतोऽपि वा । स्वातन्त्र्याननुयोज्येन-रूपेण परिवर्तते—अहि०—जिल्द १, पृष्ठ १२

मे विकसित हो गया है। सृष्टि ब्रह्म के स्वतंत्र सकल्प का स्वतः विकास है उसमें कोई वाह्य उद्देश्य नहीं है। 9

सुदर्शन: 'लदमी' अपने एक (Aspect) को क्रिया शक्ति के रूप मे प्रकट करती है, यह 'क्रियाशिक्त' 'सुदर्शन' कहलाती है। यह 'सुदर्शन' देश एव काल से परे है। 'सूर्ति शिक्त' लदमी का दूसरा अश हैं जो सुदर्शन से आमे की स्थिति है, क्रियाशिक्त 'निर्मित्त' कारण है और भूत शिक्त 'उपादान कारण' है, यहीं दोनों मे अतर है। विष्णु (ब्रह्म) सर्वातीत तत्त्व है, सृष्टि प्रक्रिया में हमारा सम्बष्ध केवल 'शिक्त' के साथ है जो शिक्तमान के सकल्प को पूरा करती है। जो सूर्ति शिक्त हारा सृष्टि रूप धारण करती है और क्रिया शिक्त के रूप में सृष्टि की प्रेरिका बनती है और सृष्टि का शासन करती है।

शुद्ध-सृष्टि: प्रशान्त समुद्र में स्पन्दन के रूप में क्षुमित शक्ति 'अप्राकृत'
गुणों की सृष्टि करती है। ये गुण सत्त्व, रज, तम से परे, अप्राकृत गुण है। ये
गुण ज्ञान, ऐश्वमं, शक्ति बल, वीमं और तेज छह हैं। इन अप्राकृत गुणों के उपादान
से 'वासुदेव' के शरीर की रचना होती है और 'लदमी' का शरीर भी इन्हीं से बनता
हैं। इन्हीं 'अप्राकृत गुणों' से निर्मित वासुदेव तथा लद्दमी वैकुठ में भक्तो द्वारा प्राप्त
होते है। भक्त कवियों के आराष्ट्य और प्राप्य यही वासुदेव एव लद्दमी है।

'वैकुठ' की रचना भी अप्राकृत तत्त्वों से होती है। परन्तु 'विश्रामभूमि' और 'श्रमभूमियो' के निर्माण में अप्राकृत गुण द्वन्द्व-प्रणाली अपनाते हैं और ये अप्राकृत गुण भूतिशक्ति से भी सहायता लेते हैं—

> ज्ञान, ऐरवर्षं तथा शक्ति + भूति शक्ति = विश्राम भूमि बल, वीर्षं तथा तेज + क्रिया शक्ति = श्रम भूमि

अप्राकृत गुणो द्वारा तथा अप्राकृत गुण, भूति एव क्रिया शक्ति के सयोग द्वारा शुद्ध-सृष्टि की रचना होती है उसे स्वरूपत: 'आभासित सत्ता' कहा गया है यह आभासित सत्ता विकारो मे परे हैं जैसे सूर्य से प्रकाश उत्पन्न होता है उसी प्रकार वैकुठादि आभासित होते हैं। 3

<sup>(</sup>१) सर्वे रनुनुयोज्य तत्स्वातन्त्र्य दिव्यमीशितु: । अवाप्त विश्वकामोऽपि क्रीडते राजवद्वशी—अहि० जिल्द १, पृष्ठ १२४

<sup>(2)</sup> An Introduction to Panchratra, Page 31

<sup>(3)</sup> Do, Page 34

व्यूह-सृष्टि: षड्गुणो के ३ द्वन्द्वों से सक्तर्षण प्रद्मम्न एव अनिरुद्ध प्रकट होते हैं, इनका क्रम इस प्रकार है—

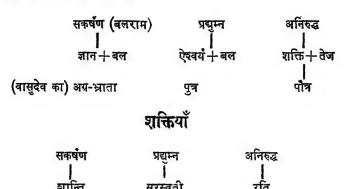

'वासुदेव' 'ब्रह्म' हैं जो शान्ति और शिव (संकर्षण) को उत्पन्न करते हैं, प्रद्युम्न, ब्रह्मा है और सरस्वती उनकी 'शक्ति' है, अनिकृद्ध को 'पुरुषोत्तम' कहा गया है और रिन उनकी शक्ति है। यह शुद्ध सृष्टि है, अविकारी है।

'सकर्षण' के रूप में ब्रह्म 'बल' द्वारा 'अव्यक्त प्रकृति' को अस्तित्व में लाता है। प्रद्युम्न के द्वारा प्रकृति एव पुरुप का द्वन्द्व व्यक्त होना है। काल, प्रकृति और आत्मा प्रकट होते हैं और अनिरुद्ध के द्वारा इस सृष्टि की रक्षा होती है। नवीन सिहताओं में कही-कही अनिरुद्ध को सृष्टिकर्त्ता, सकर्षण को सहारकर्ता और प्रद्युम्न को सृष्टि का रक्षक कहा गया है सकर्पण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध सृष्टिकामें के अतिरिक्त 'नैतिक' कार्य भी करते हैं। बलराम (सकर्षण) एकातिक मार्ग (पाश्वरात्रमत) को शिक्षा देते हैं। प्रद्युम्न इन सिद्धान्तों को कार्मेरूप में परिणत करते हैं और अनिरुद्ध इस 'साधना' का फल देने हैं। इन तीनो महाश्वित्यों की ब्रह्म के साथ अभिन्नता दिखाने तथा आगे सृष्टि विकास के लिए वासुदेव कृष्ण के १२ नाम चुन लिये गए हैं, जिनसे १२ मास उत्पन्न होते हैं—

<sup>(1)</sup> An Introduction to Panchratra, Page-37-38

<sup>(</sup>२) बही, पृष्ठ ४०

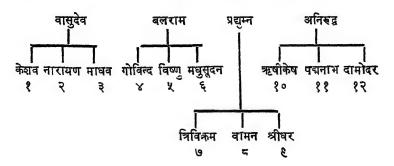

उपर्भुक्त देवता बारहमासो के 'अधिदेवता' के रूप में स्वीकृत है। इन देवताओं (शिक्तियों) के वेश, प्रभा, वस्त्र, अस्त्र आदि का अन्य तत्रों की तरह वर्णन किया गया है। मस्तक पर वैष्णव लोग जो चदन आदि से खड़ी रेखाएँ खीचते हैं, वे इन्हीं देवताओं की प्रतीक हैं। 'तिलक' का यहीं रहस्य है। '

स्रवतार: शुद्ध सृष्टि मे 'अवतार' या "विभव" (Manifestation) की भी गणना होती है। अहिर्बुष्ट्य सहिता मे ३६ विभवो की गणना है। इनमे किपल, लोकनाथ, दत्तात्रेय, परशुराम, राम और 'किल्क' भी सिम्मिलित है। इस प्रथम सूची मे 'बुद्ध' या 'ऋषभ' को स्वीकृत नही किया गया है, जैसा कि बाद के वैष्णव पुराणो (श्रीमद्भागवत) मे किया गया है। परन्तु 'अभेद बुद्धि' की दृष्टि से बौद्ध एवं जैनधर्म प्रवर्तक भी स्वीकृत हैं। 3

अवतार सिद्धान्त में दीपशिखा का सिद्धान्त स्वीकृत है। जिस प्रकार दीप-शिखा से ज्योति का प्रवाह उत्पन्न होता है, उसी प्रकार अवतार-परपरा विष्णु-ज्योति की प्रवाह-परपरा है। इन ज्योतियों में से किसी एक की साधना से मुक्ति प्राप्त होती है। उपर्युक्त ३९ अवतार मुख्यावतार कहे गए है, परन्तु कुछ गौण या 'आवेशावतार' भी होते हैं। जब विष्णु-शक्ति से प्रेरित होकर कोई 'जीवात्मा'

<sup>(</sup>१) वहीं, पृष्ठ ४१-४२

<sup>(</sup>२) अहि०, जिल्द १, पृष्ठ ४६-४७

<sup>(</sup>३) बुद्धात्मना च बौद्धाना स एव जगित स्थित:। स एव शास्वराणा च निवारणरूपघृक—अहि० जिल्द २, पृष्ठ ३१२

किसी विशिष्ट कार्म के लिए अवतरित होती है, तो उसे 'आवेशावतार' कहते हैं। इच्छा-पूर्ति के लिए ये द्वितीय प्रकार के अवतार पुज्य है।

अपेक्षाकृत नवीन सहिताओं में इन वैष्णवी शक्ति से 'आविष्ट' अवतारों में ब्रह्मा, शिव, बुद्ध, व्यास, अर्जुन, परशुराम, वसु तथा कुबेर की गणना की गई है। इसका अर्थ यह है कि मुख्य तथा गौण अवतारों के विभाजन में सहिताओं में मतभेद दिखायी पड़ता है। गौण अवतारों में पशु, मानव, पादप, पक्षी भी अवतार हो सकते है। देवताओं की और अवतारों की मूर्तियाँ भी पाश्वरात्र विधि से पूजित होने पर 'अवतार' हो जाती है, क्योंकि उनमें विष्णु-शक्ति अवतरित होती है। इन मूर्तियों को इसीलिए 'अर्चावतार' कहा जाता है। मूर्ति पूजा वस्तुत: 'शित्तपूजा' है, प्रस्तर पूजा नहीं, क्योंकि साधक अपनी रुचि और सकल्प के अनुसार किसी भी मूर्ति को चुन लेता है और वह मूर्ति वैष्णवी शक्ति से आविष्ट होने के कारण फल देती है, शक्ति द्वारा (आत्मशक्ति) शक्ति की उपासना ही मूर्तिपूजा का रहस्य है।

एक और अवतार 'अतर्यामी अवतार' के नाम से स्वीकृत है। अनिरुद्ध सब आत्माओ का शासक है, अतः वह सब मे व्याप्त रहता है। यह अतर्यामी अवतार धूम्ररहित ज्योति के रूप मे हृदयदेश मे प्रतिष्ठित रहता है। योग-प्रक्रिया द्वारा इस अतर्यामी रहस्यात्मक शक्ति को जागृत किया जाता है।

स्वर्ग-सिद्धान्त: शुद्ध सृष्टि मे अवतारो के अतिरिक्त वैकुंण्ठ का भी वर्णन है। इसे 'परमव्योम' कहा गया है। आनन्द, भोग, वैभव सब कुछ यहाँ

<sup>(</sup>१) वही, पृष्ठ ४७-४५

<sup>(2)</sup> An Introduction to Panchratra. Page 48

<sup>(</sup>३) वही, पृष्ठ ४८

<sup>(</sup>४) श्रेडर, पृष्ठ ४१

प्राप्त है, परन्तु यह सब अप्राकृत और विकार रिहत है। यह 'परम व्योम' विष्णु की तीन चौथाई शक्ति से रिचत है। यह 'परम व्योम' ब्रह्माण्ड से परे है, ब्रह्माण्ड के स्वगं अनेक है जो विष्णु की एक चौथाई शक्ति से बनते है। परमव्योम या वैकुठ मे पदार्थ एव मुक्त प्राणी दोनो रहते है, परन्तु जिस भूततत्त्व से वैकुंठ के पुष्प, माला, चदन, मोतो, जवाहर, वस्त्रादि की रचना होती है, वह भूततत्त्व 'अप्राकृत' हैं, यह विशेषता है। इस 'परमव्योम' मे वासुदेव, व्यूह, अवतार और मुक्त जीव नित्य के आनन्द, क्रीड़ा और सुखभोग मे तल्लीन रहते हैं। र

इस परम व्योम मे मुक्त जीव लद्दमी मुक्त भगवान के दशँन का लाभ उठाते हैं। भगवान का षड्गुणधारी अप्राकृत रूप केवल मुक्तों को ही सुलभ है। वेकुठ भगवान का नित्य विहार का स्थल है। महाप्रलय का भी इस परम व्योम पर कुछ प्रभाव नहीं होता। वेकुठलीला अपतिहृत रूप से, सृष्टि एव लय से अप्रभावित होकर चलती रहती है। यद्यपि 'प्रकाश सिहता' के अनुसार यह 'परमव्योम' भी महाप्रलय के समय ब्रह्मा में लय हो जाता है वासुदेध परम व्योमवासी कौस्तुभ, श्रीवत्स, गदा, शख, धनुष, असि, असिकोष, चक्र, बाण, हार आदि आभूषण धारण करते है। वात्रिकों की तरह इन आभूषणों के पारमार्थिक अधं भी दिये गए है जिनसे लगता है कि 'परमव्योम' का वर्णन भी उच्चतम सत्ता की प्राप्ति के लिए एक प्रेरणा के रूप में ही गृहीत हुआ है—

कौस्तुभ—आत्मा श्रीवत्स—प्रकृति

चक्र—मन बाण—इन्द्रियाँ

(१) शुद्धा पूर्वोदिता सृष्टियां सा व्यूहादिभेदिनी।
सुदर्शनाख्यात्सकल्पात्तस्या एव प्रभोज्ज्वला।
ज्ञानानन्दमर्या स्त्याना देशभाव व्रजत्युत।
स देश: परमं व्योम निमंल पुरुशात्परम्
तत्रानन्दमयभोगा लोकाश्चानन्दलक्षण:
ज्ञानानन्दमया देहा, मुक्ताना भावितात्मनामु—

अहि॰, जिल्द १ पृष्ठ ४२-४३

- (2) Introduction to Panchratra—Page 50-52
- (३) वही, पृष्ठ ५०
- (४) वही, पृष्ठ ५०

गदा-महत्

हार-तत्त्व

शंख—सात्त्विक अहकार

असि -ज्ञाप

### असिकोष-अज्ञान

इस परमव्योम या बैकुठ में स्थित वासुदेव को व्यूह-वासुदेव से अलग करने के लिए 'परवास्देव' कहा गया है। रोव भी सर्वातीत तत्त्व को 'परमिशव' कहते है। व्यूहवासुदेव (शैवो का 'शिव') परवासुदेव से ही उत्पन्न होता है। यह 'परवासदेव' परमव्योम मे कभी 'लद्दमी' के साथ और कभी कभी-तीन और आठ शक्तियों के साथ विहार करता है। इनमे श्री, भूमि और नीला जैसी देवियाँ है। अहिर्बुष्न्य सिहता मे कहा गया है कि परवासुदेव के साथ-साथ अन्य देवताओ तथा शक्तियों की ज्यासना भी करनी चाहिए इनके अस्त्र, शस्त्र, वेष-भूषादि का ध्यान और मत्र-साधना का विधान भी मिलता है। र सीतोपनिषद् में स्पष्ट कहा गया है कि श्री, भूमि एव नीला, इच्छा, क्रिया तथा साक्षात् शक्ति के साथ सम्बद्ध की गई है। <sup>3</sup> उसी प्रकार शैवो एव शाक्तो ने इच्छा, क्रिया, ज्ञान को शक्ति ही रूप स्वीकार किया है। श्री को सौभाग्य, भूमि को प्रभाव तथा नीला को सुमें, चन्द्र एवं अम्नि प्रतीक भी माना गया है। 'श्री' शक्ति के तीन रूप बताये गए है I योग II भोग III बीर शक्ति, इनका क्रमश: योग, गार्हेस्थिक तथा मदिर-पूजा से सम्बध स्थापित किया गया है। अतः 'परमव्योम' का सम्बंध केवल ब्रह्माण्ड के बोहर स्थित कल्पित स्वर्गं से ही नहीं है, अपितु वह आतरिक एव बाह्यसाधना का भी 'परमव्योम' मे वर्णित आठ शक्तियो मे कीत्ति, श्री, विजया, शृद्धा, स्मृति, मेघा, घृति तथा क्षमा की गणना की गई है। ४ स्पष्ट है कि ये

<sup>(1)</sup> An Introduction to Panchratra—Page-53

<sup>(</sup>२) तथाऽस्य परिवाराणां देवाना शक्तियोषिताम् । मन्त्राणामस्रशस्त्राणा स्वै: स्वैर्नामभिरचैनम् । अहि० संहिता, जिल्द १, पृष्ठ २६८

<sup>(3)</sup> An Introduction to Panchratra Page 54

<sup>(</sup>४) वही, पृष्ठ ४५

देवियाँ पिण्ड-स्थित भी हैं और स्वर्गस्थित भी अतः स्वर्गभीतर भी है और बाहर भी।

इस 'परमव्योम' में जो जीव रहते हैं उनका भी विभाजन किया गया है। नित्य या सूरि जीव परवासुदेव द्वारा आदेशित कुछ विशेष कार्यं करते हैं। इनके कार्यं रहस्यमय हैं, चण्ड, प्रचण्ड, भद्र, सुभद्र आदि ऐसे ही नित्य जीव हैं। इनमें वासुदेव के 'पारिषद' भी हैं यथा 'अनन्त' (सपंराज) भगवान की शैया का काम करते हैं और 'गरुड' वाहन हैं। ये 'नित्य' जीव इच्छानुसार अवतार भी घारण कर सकते हैं। र

नित्य जीवो से कुछ हीनतर जीव 'मुक्त जीव' कहलाते हैं जो 'त्रसरेणु' के आकार के हैं। इनका शरीर आध्यात्मिक है, ये सूदम शरीर धारण कर सकते हैं और जगत में विचार सकते हैं, परन्तु जगत के विधान में हस्तक्षेप नहीं कर सकते जैसा कि 'नित्य-जीव' करते हैं। वासुदेव की सेवा एव क्रीडा में ये जीवभाग ले सकते हैं। उपचरात्रों ने 'परमयोम' की कल्पना द्वारा जीवो को आध्यात्मिक उन्नति के लिए अत्यधिक प्रेरित किया है। शेवो ने 'कैलाश' की कल्पना भी इसी प्रकार की थी।

आगे चलकर रामानुजीय वैष्णवों ने ज्ञानी जीवो की केवलावस्था के वर्णन में बताया है कि भक्ति द्वारा जो वासुदेव की उपासना करते हैं उन्हें 'परमव्योम' प्राप्त सोता है, परन्तु जो 'आत्मस्वरूप' पर विचार करते हैं वे ब्रह्माण्ड एव स्वर्ग के बाहर कहीं किसी कोने में उस स्त्री के समान पड़े रहते हैं जिसका पित खो गया है र इस प्रकार भक्तों का महत्त्व ज्ञानियों से कहीं अधिक है, इस पर वैष्णवों ने हमेद्य जोर दिया है।

<sup>(</sup>१) सात्वत संहिता में लद्भी, पुष्टि, दया, निद्रा, क्षमा, काति, सरस्वती, धृति, मैत्री, रित, तुष्टि तथा मित ये बारह शक्तियों के नाम है— An Introduction to Panchrntra, Page 55

<sup>(</sup>२) वही, पृष्ठ ५७

<sup>(</sup>३) बही, पृष्ठ ४८

<sup>(4)</sup> An Introduction to Panchratra-Page. 58-59

# शुद्धे तर सृष्टि

'भूतिशक्ति' का विकास आगे चलकर 'कूटस्थ' एवं 'माया शक्ति' के रूप मे होता है। यह मृष्टि शुक्र और अशुद्ध शक्तियों के मिश्रण से विकसित होती हैं।

कूटस्थ : भूति शक्ति के शुद्ध एवं अशुद्ध तत्त्वों से पुरुष या कूटस्थ की उत्पक्ति होती है। कूटस्थ या पुरुष को सभी आत्माओ की समष्टि कहा गया है। यह कूटस्थ अनादिवासना से कुंठित रहता है, अत: 'कूटस्थ' से ही अनेक जीव उत्पन्न होते है, इन भिन्न-भिन्न व्यष्टि जीवों की समष्टि का नाम ही कूटस्थ या पुरुष है। पुरुष शुद्ध है, परन्तु वासना के कारण अशुद्ध भी होता है, व्यष्टि जीवों में भी यही विशेषता देखी जाती है। कूटस्थ या पुरुष प्रसुम्न से उत्पन्न होता है। इसी कूटस्थ से चतुर्वणं,—बाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र उत्पन्न होते है, 'ऋचेद' के पुरुषभूक्त को आधार बनाकर इन वर्णों की उत्पत्ति बतायी गई। कूटस्थ की कल्पना मे पाश्वरात्रों ने अन्य तात्रिकों की तरह यह घ्यान रखा है कि परमिश्च या परवासुदेव के सर्वातीत रूप में बाधा न पड़े, अत: जीवों की समष्टि के रूप में कूटस्थ की कल्पना की गई है। उपनिषदों के 'प्रजापित' से इस कूटस्थ का सादृश्य स्पष्ट है।

मायाशक्ति: इसे भगवत् शक्ति, मूलप्रकृति, शाश्वतिवद्या या विद्या भी कहा गया है। यह भौतिक प्रकृति के पदार्थों का समष्टि रूप स्नोत है। पुरुष या कूटस्य के साथ मायाशक्ति या मूलप्रकृति की उत्पत्ति होती है और इन दोनों के संयोग से भौतिक शरीर स्थित जीवों की उत्पत्ति होती है।

शक्ति से नियति एवं नियति से काल की उत्पत्ति होती है। काल से 'गुण' उत्पन्न होते हैं। नियति सूचम नियामक शक्ति है जो विष्णु के संकल्प (सुदर्शन) से

<sup>(</sup>१) सर्वात्मना समिष्टियां कोशो मधुकृतामिव।
शुद्धच शुद्धिमर्यो भावो, भूते: स पुरुष, स्मृतः।
अनादिवासनारेणु कुण्ठित तैरात्मिभिश्चतः—अहि० संहिता,
जिल्द १, पृष्ठ ५४

<sup>(</sup>२) वही, पृष्ठ ५०

उत्पन्न होती है। काल कलनात्मक शक्ति हैं कलना का अर्थ 'गणना' (Measure) काल पदार्थों का पाचन (Cooking) भी करता है। १

काल से सत्त्व गुण, उससे रज और रण से तमस् की उत्पत्ति होती है और इस प्रकार 'जीव' के भौतिक शरीर की रचना पूर्ण होती है।

विद्या (माया) नियति एवं काल नामक शक्तियो का यह वर्णन श्रेवागमो से अद्भत सादस्य रखता है। शैवागमों में इन्हें 'कचुक' कहा गया है। 'कचुक' जीव की पूर्णता को सीमित करने वाली शिक्तयाँ हैं। शैवागमो मे कचको की संख्या छह है-माया, कला, विद्या, राग, नियति और काल । श्री श्रेडर भी इस तथ्य से सहमत है कि आगे चलकर शैवों के आगमो मे पाश्वरात्रो के तीन कचुको या कोशो या 'सकोचो' का विस्तार किया गया है। मेरी मान्यता यह है कि कोशो को कल्पना तो उपनिषदो मे भी है, और उपनिषदो के इसी 'कोश' सिद्धान्त से पाञ्चरात्रो तथा शैनो ने प्रेरणा ली है। पाञ्चरात्रमत मे प्राप्त नैष्णवमत प्राचीन शैवागमो से अभिन्न मत है। किन्तु प्राचीन शैवागम हमे प्राप्त नही है पाश्वरात्र आगम भी मिश्रित शैव-वैष्णव साधना का ग्रन्थ है और उत्पलाचार्य ने पाश्वरात्र सहिताओं का अनेक बार चर्चा की है, उन्हे प्रामाणिक माना है। र पाञ्चरात्रो की 'नियति' को नियामक माना गया है जो जीवो की प्रत्येक किया, इच्छा और ज्ञान की नियामक है। शैवागमां की विद्या, राग तथा कला के कार्य भी पाश्वरात्र केवल 'नियति' शक्ति द्वारा कराते है। अतः वह 'सर्वनियामक' कह्नी गई है। 'काल' का कार्य 'कलन' है, जो शैवागमो से सादश्य रखता है। काल प्रत्येक पदार्थ एव जीव को परिपक्तता के लिए प्रेरित करता है, काल मे ही सबको परिपक्तता प्राप्त

<sup>(</sup>१) कालस्य नियतिनीम सूद्रम. सर्वेनियामकः । उदेति प्रथम शाक्तींवष्णु सकल्पचोदितः कालस्य पाचन रूप यत्रु तत्कलनात्मकम् उदेति नियतेः सोऽय कालः संकल्पचोदितः

बहि॰ संहिता, जिल्द १, पृष्ठ ५७

<sup>(</sup>२) ब्रष्टव्य-स्पन्द-प्रदीपिका-उत्पलाचा में (कश्मीर — १०वी शताब्दी मे ) इसमे जयास्य, हंसपारमेश्वर, वैभाष्य, पारमेश्वर सहिताओं की चर्चा मिलती है—Introduction to Panchratra, Page—18

होती है, तट मे सरिताधारा के तुल्य काल मे ही यह जगती का प्रवाह चल रहा है। <sup>9</sup>़

काल के दो रूप है I जिसे हम 'काल' (Time) कहते है, भूत, भिवष्य, बर्तमान इत्यादि, यह काल का स्थूलरूप है II सूच्मकाल, यह काल स्थूल काल की प्रभावित करता रहता है।

प्रथम काल 'कार्यंकाल' है और द्वितीय 'अखण्डकाल' है, सूद्रम है। एक तृतीयकाल और है जो शुद्ध मृष्टि मे स्थित है, वह 'पर' काल है। यह 'परकाल' व्यूहों की चेष्टा में प्रकट होता है र परवासुदेव काल से अतीत तत्त्व है।

अशुद्ध सृष्टि: अशुद्ध सृष्टि के विकास मे पाञ्चरात्र साख्य से सहायता लेता है साख्य पुरुष एव प्रकृति से सृष्टि कार्य प्रारम्भ करता है जबिक पाञ्चरात्र पुरुष, (कृटस्थ) प्रकृति तथा काल तीन शिक्तियों को स्वीकार करता है। प्रकृति एव पुरुष का सम्बंध साख्य के अनुसार 'परिणामवाद' के अनुसार वर्णित है, दूब से दिव का विकास जिस प्रकार होता है, वैसे मूल प्रकृति से पदार्थों का विकास होता है। पुरुष के सम्पकं से ही प्रकृति (चुम्बक-लोह न्याय) कार्य करती है। परन्तु पुरुष एव प्रकृति दोनों का काल शक्ति द्वारा पाचन होता रहता। अपश्वरात्र इसी 'कालशिक्त' द्वारा प्रकृति एव पुरुष की स्वतत्रता तथा शाश्वतता को सीमित करता है और परमन्तस्य के सकल्प (इच्छा) को अधिक महत्त्व देता है। दूसरे साख्य जहाँ अनेक पुरुषों की सत्ता स्वीकार करता है, वही पाश्वरात्र केवल एक 'कूटस्थ' की सत्ता मानता है जो अनेक जीवो की उत्पत्ति का स्रोत है। द्वैत और अद्वैत दोनों की रक्षा का यही पाश्वरात्रीय प्रयत्न है।

<sup>(</sup>१) कल्यत्यखिल काल्म (कार्यम्) नदीमूल यथा रयः—अहि॰ सहिता, जिल्द १. पृष्ठ ५७

<sup>(</sup>२) स्थूलो लवादिमान्यकालः सूच्मस्तत्त्वनिरूपकः । व्यूहाना चेष्टितव्यापी परः कालो निरूप्यते—अहि० सहिता, जिल्द २, पृष्ठ ५५५

<sup>(</sup>३) पयोमृदादिवत्तत्र प्रकृति: परिणामिनी ।
पुमानपरिणामी सन् सनिघानेन कारणम्
काल: पचित तत्त्वे द्वे प्रकृति 'पुरुष' च ह—अहि० सहिता, जिल्द १
पुष्ठ ६१

उपर्यंक्त तीन शक्तियो पुरुष, प्रकृति एवं काल के सयोग से 'महत्तत्व' (बुद्धि) की उत्पत्ति होती है। इसे भी 'देवी' के रूप मे स्वीकार किया गया है। अहिर्बृद्ध्य सिहता मे इसके अन्य नाम है—विद्या, गो, अविन, ब्राह्मी, वधू, बुद्धि, मित, मधु, अख्याति, ईश्वर तथा प्राज्ञ । साख्य मे बुद्धि तथा महत् एक ही तत्त्व है, जबिक पाश्वरात्र मे महत् के सात्त्विक रूप का नाम 'बुद्धि' है। पाश्वरात्र मे 'महत्' के तीन रूप है—बुद्धि, प्राण एव काल। इसके पश्चात् सृष्टि क्रम इस प्रकार है—

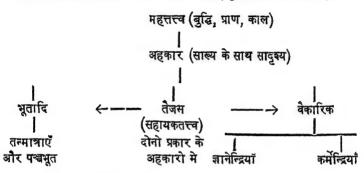

इस प्रकार पदार्थों से निर्मित भौतिक शरीर मे मनु (चेतना) का अवतरण या पठन होता है। आदम और ईव की तरह ही पाश्वरात्र मे ज्ञान से रहित जीव बन्धन प्रस्त होता है। चूँकि इस पतन या बन्धन मे 'परवासुदेव' की इच्छा या सकल्प ही कारण है, अतः भगवान पर निभैर रहकर उसकी कृपा से ही उद्धार सम्भव है।

सृष्टि और लय: ब्रह्माण्ड (Cosmic egg) के दिवस के प्रारम्भ
मे पदार्थों की सृष्टि उक्त क्रम से होती हैं। ब्रह्माण्ड का देवता ब्रह्मा का निसक है।
ब्रह्माण्ड का एक दिवस चार करोड बत्तीस लाख मानुषी वर्षों के बराबर होता है।
तब इसके पश्चात् ब्रह्मा की रात्रि प्रारम्भ होती है जिसमे सब रूप नष्ट हो जाते
है। परन्तु पन्चभूत एव ब्रह्माण्ड अविधिष्ट रहते हैं। यह 'अवान्तर' प्रलय है।
अनेक अवान्तर या नैमित्तिक प्रलयों के पश्चात् ब्रह्मा की आयु समाप्त हो जाती
है और तब महाप्रलय होती है। इसमे पन्चभूत, तथा ब्रह्माण्ड भी लय हो जाता है।
महाप्रलय की रात्रि भी ब्रह्मा की पूरी आयु के बराबर होती हैं। तब पुन: 'पुरुष'

<sup>(</sup>१) अहिर्बुध्न्य संहिता—जिल्द १, पृष्ठ ६१

<sup>(2)</sup> Introduction to Panchratra, Page 72-73

ब्रह्मा द्वारा सृष्टि कराता है। लय का क्रम इस प्रकार है: पृथ्वी जल मे, जल तेज मे, तेज वायु मे,वायु आकाश मे, आकाश अहकार बुद्धि मे, बुद्धितमिस मे, तम रज मे, रज सत्त्व मे, सत्त्व गुण काल मे, काल नियति मे, नियति शक्ति मे, शक्ति कूटस्थ मे, कूटस्थ अनिरुद्ध मे, अनिरुद्ध प्रद्युम्न मे, प्रद्युम्न सक्षंण मे, और, सक्षंण वासुदेव मे लय हो जाता है। केवल 'शक्ति युक्त वासुदेव, शेष रहते हैं इन्हीं शक्ति एवं शक्तिमान से पुन: सृष्टि होती है।

इस प्रकार अन्य शक्तिवादी शास्त्रो—शैवागमो तथा शाक्ततत्रो की तरह, वाह्य विभाजन भेदो को छोड़कर, एक ही 'शक्ति-सिद्धान्त' पर पाश्वरात्र-दर्शन प्रतिष्ठापित है। साधना मे भी यह 'शक्तिवाद' ही स्वीकार किया गया है। शकराचामें का विवक्तंवाद 'माया' को 'आवरण-विक्षेपमय' मानता है और यह नहीं सिद्ध कर पाता कि 'माया' की स्थिति ब्रह्म के साथ क्या है, अथवा 'माया' को ब्रह्म आवरण के रूप मे क्यो स्वीकार करता है ? किन्तु पाश्वरात्र कीडा या लीला का सिद्धान्त स्वीकार करता है—

लीला के आनन्द के लिए ही ब्रह्म अपनी शक्ति से अपने अश रूप में 'जीव' की और दूसरे अश से प्रकृति की रचना करता है और साथ ही यह सारा कार्य शक्ति द्वारा होने पर यह वस्तुत: 'तटस्थ' रहता है, इस प्रकार भेद और अभेद दोनों की रक्षा हो जाती हैं। माया को शकराचार्य शक्ति नहीं मानते, किन्तु पाश्वरात्री, शैव एव शाक्त सभी 'शक्ति' के रूप में स्वीकार करते हैं। परिणामत: शक्तिवादी जड़जगत् को भी शक्ति के ही एक रूप में स्वीकार करते हैं जबकि शकराचार्य जगत की केवल प्रतिभासिक सत्ता मानते हैं। पाश्वरात्रों, शैवो एव' शक्ती में दार्शनिक दृष्टि से आधारभूत एकता है, यह स्पष्ट है।

साधना: साधना के पूर्व जीव ब्रह्मा का सम्बध जानना आवश्यक है। ब्रह्म-(पर वासुदेव) की सृष्टि, रक्षा एव नाश इन तीन शक्तियों के अतिरिक्त दो शिक्तियाँ और हैं—निग्रह और अनुग्रह। निग्रह शिक्त से ब्रह्म क्रीड़ायं अपने अश को (जीव) बन्धन मे बोधता है और अनुग्रह शिक्त से मुक्त कर देता है। अपनी शिक्त द्वारा 'जीव' को बधन ग्रस्त करना और मुक्त कर देने के इस सिद्धान्त पर शैव प्रभाव है। जीव को जो पाश्वरात्र में 'अणु' कहा गया है, उसका अथं है कि

<sup>(</sup>१) अहिर्बुध्न्य सहिता, जिल्द १, पृष्ठ २८ से ३८ तक

<sup>( ? )</sup> Introduction to Panchratra, Page 90

जीव बहा के सवंव्यापकता सवंशक्तिमत्ता आदि गुणों मे उसके समान नहीं हैं जीव साधना द्वारा मुक्तावस्था को प्राप्त करता है तब वह परवासुदेव के साथ अभिन्न हो जाता है, परन्तु यह स्मरणीय है कि इस एकता में भी जीव का व्यक्तित्त्व सुरक्षित रहता है। पाचरात्र मत की यह विशेषता है, परन्तु आगे के शेव, शाक्त पाचरात्र या भागवत मत के इस सिद्धान्त से सहमत नहीं हैं, वे पूणें अद्वेत अर्थात् ब्रह्म के साथ पूणें अभेद चाहते हैं। 'अणु' रूप जीव को पूणें विभुता की प्राप्त कराना ही साधना का लद्ध्य है, परन्तु 'विभुता' के अर्थ में भिन्नता है। पाञ्चरात्र 'विभुत' का अर्थ यह लेते हैं कि जीव मुक्त हो जाने के पश्चात् 'वणुता' के स्थान पर विभुता प्राप्त कर लेने पर भी 'परवासुदेव' के समान 'पूणेंविभु' नहीं हो सकता।

जीव की अणुता का कारण है भगवान की निग्रह शक्ति । यह शक्ति ईश्वरीय गुणो का तिरोधान करती है । आकार के तिरोधान से 'अजुत्व', ऐश्वयं के तिरोधान से अकिचित्करता है और विज्ञान के संकोत्र से 'अज्ञता' प्राप्त होती है । भगवान की इस तिरोधान शक्ति से अति जीवगणो को देखकर भगवान मे 'अनुग्रह शक्ति' जागृत हो जाती है । अौर इस अनुग्रह शक्ति से अणुत्व, अकिचित्करता: तथा अज्ञान का नाश करने के लिए जीव उन्मुख होता है । भगवान की 'अनुग्रह शक्तिपात' के विना जीव अनादि वासना से जन्म-मरण के बन्धन (तिरोधान-परपरा) से मुक्त नहीं हो सकता। विष्णु का जिस जीव पर

<sup>(</sup>१) एव समृतिचक्रस्थे भ्राम्यमाणो स्वकर्मंभिः

जीवे दु:खा कुले विष्णोः कृपा काऽण्युपजायते ।—अहिर्बुब्न्य जिल्द १ पृष्ठ १२६

विष्णु की 'कृपा' का सिद्धान्त बौद्ध 'अवलोकितेश्वर' की करुणा से अद्भुत सादृश्य रखता है।

<sup>(</sup>२) 'शक्तिपात' का यह सिद्धान्त शैवागमो से अद्भुत सादृश्य रखता है । पाञ्चरात्र पर शैव शक्तिपात सिद्धान्त का प्रभाव स्वीकार करते हैं— श्रेडरमहोदय भी। Introduction to Panchratra, Page 115

'करुणा' उत्पन्न हो जाती है, उस पर उनका 'शक्तिपात' होता है। श्रीकिपात ही जीव को इस ससार से पार उतारता है। श्रीक

शक्तिपात की पहिचान यह है कि इसके पश्चात् जीव 'मोक्षसमीक्षा' से युक्त हो जाता है। वह वैराग्य मे प्रवर्तमान तथा विवेक मे अभिनिवेश प्राप्त करता है <sup>3</sup> वह साख्य, योग तथा उग्रव्रत (पाशुपत मत) घारण करता हुआ क्रमशः अन्त मे वैष्णवतमत की ओर अग्रसर होता है और अनाविल वैष्णवपद को प्राप्त होता है।

मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, दु:खसतित से आत्यांन्तकी मुक्ति प्राप्त करना और आत्यन्तिक आनन्द प्राप्त करना ४ आनन्द या नित्य सुख भगवन्मयता प्राप्ति से ही सम्भव है, अर्थात् ईश्वरीय गुणो की प्राप्ति से ही जीव नित्य सुख का अधिकारी बनता है। इस भगवन्मयता को 'ज्ञान' और 'घर्म' से प्राप्त किया जा सकता है। इनमें भी घर्म प्रथम सोपान है।

ज्ञान के दो प्रकार हैं—(१) साक्षात्कारमय ज्ञान (२) परोक्ष ज्ञान परोक्ष-ज्ञान साक्षात्कारमय ज्ञान का सोपान मात्र है। धर्म के भी दो प्रकार है—

(१) व्यवधान धर्म (२) साक्षात् आराधना धर्म । व्यवधानधर्म मे वासुदेव के किसी प्रतिनिधि देवता या अवतार की आराधना की जाती है यया ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन्द्र आदि किसी देवता की आराधना । साक्षात् आराधना का तात्पर्म है 'वासुदेव' उपासना । इसमे अन्य देवताओं की उपासना नहीं की जाती । पाचरात्र उपासना साक्षात् उपासना है जब कि वैदिक एव पाशुपत उपासना व्यवधान

<sup>(</sup>१) शक्तिपात, शक्तिपाक तथा शक्तिभाव ये तीन पाठ अहिर्बुब्न्य सहिता मे मिलते है—अहि० जिल्द १, पृष्ठ १२७

<sup>(</sup>२) शक्तिपाकः स वै जीवमुत्तारयति संसृते—वही, पृष्ठ १२७

<sup>(</sup>३) तत्पातानन्तरं जन्तुर्युक्तो मोक्षसमीक्षया। प्रवर्तमानवैराग्यो विवेकेऽभिनिवेशवान्—वही, पृष्ठ १२७

<sup>(</sup>४) आत्यन्तिकी निवृत्तिस्तु पुंसी या दुःखसततेः । तयोपलक्षितं नित्यसुख यत्तद्धित स्मृतम्—अहि० जिल्द १, पृष्ठ ११४

<sup>(</sup>५) वही, पृष्ठ, ११६

<sup>(</sup>६) अहि० जिल्द पृष्ठ ११६

उपासना है। इसी प्रकार साख्य परोक्ष (Indirect) ज्ञान है और 'वेदान्त' साक्षात्कारमय ज्ञान है। दे 'योग' भी पाश्वरात्र साक्षात्कारमय ज्ञान के लिए सोपान के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। योग दो प्रकार का वॉणत है 1 निरोध योग II कर्मयोग। निरोध योग में चित्त वृत्ति का निरोध ध्येय है इसके भी वाह्य एवं आभ्यतरिक दो भाग किये गए हैं। कर्मयोग में अनेक कर्मो तथा धार्मिक क्रियाओं को स्वीकार किया गया है और इसके भी बाह्य एवं आभ्यतर के दो भेद किए गये हैं।

दीचा: साधना का अधिकारी कौन है, इस विषय मे पाश्वरात्र का मत वैदिक-मत से सादृश्य रखता है। पाश्वरात्र सवर्णों को ही साधना का अधिकारी मानता है। शूद्र के लिए ब्राह्मणों की सेवा ही धर्म है। वणं-व्यवस्था का पूणं समर्थन पाश्वरात्र सहिताओं में किया गया है। सन्यास-धर्म केवल ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों के लिए है। सन्यासी निर्माण प्राप्त होता है, परमव्योम प्राप्त नहीं होता। निर्वाण का अर्थ है 'दीपच्योति के समान शान्त हो जाना'। '

पान्वरात्र मत के दीक्षागुरु को अन्य सभी गुणो के साथ योगस्वाध्याय तत्पर, तन्त्रान्तर विचक्षण, तन्त्र अतरज्ञ, मंत्रज्ञ और यन्त्रविचक्षण भी कहा गया है। स्पष्ट है कि पान्वरात्र गुरु कोरा भक्त नहीं, अपितु वह योगी तथा मंत्र-यत्र विशेषज्ञ भी होता है। द

<sup>(</sup>१) वही, पृष्ठ ११७

<sup>(</sup>२) यहाँ वेदान्त का अर्थं 'वैष्णव अद्वैतवाद' है, न कि शकराचा भें का मायावाद ।

<sup>(</sup>३) नकुलीश पाशुपात भी योग के योग तथा कर्मयोग दो भेद करते है। कर्म-योग का अर्थ उनके अनुसार है घ्यान, मत्र जाप आदि क्रियाएँ। लच्च्मी-तत्र मे योग के दो भेद किये गए हैं I सयम II समाधि। Introduction to Panchratra, page 111

<sup>(</sup>४) शुद्रः शुश्रूषया तेषा, भगवत्कर्मसाधनात् । वरागरोषलोभः सञ्छनैयाति हरेः पदम्—अहि० जिल्द १, पृष्ठ १३०

<sup>(</sup>५) वही, पृष्ठ १४०

<sup>(</sup>६) वही, पृष्ठ १८४-१८५

शिष्य का 'द्विजाति' होना आवश्यक है। उसे ब्रह्मचर्यं व्रतधारी, बगत के अगारो के मध्य अपने कर्मों के दाह से दुःखी शिष्य 'में तुम्हारी शरण में आया हूँ' ऐसी वृत्ति रखने वाला शिष्य ही पाञ्चरात्र मत का अधिकारी है 'शरणागित के सिद्धान्त पर यहाँ विशेष बल दिया गया है।

दीचाक्रय: शिष्य को शपय लेनी पड़ती है कि पाश्वरात्र शास्त्र के रहस्य को वह गुप्त रखेगा। व अन्य तात्रिको की तरह प्रथम अंगन्यास किया जाता है। 'मातृका' एवं मन्नोच्चारण द्वारा शिष्य के विभिन्न अगो पर स्वर व्यजनों तथा देवताओं की प्रतिष्ठा की जाती है। उ पुनः 'सुदर्शनमन्न' दिया जाता है। इस मंत्र के तीन ऋषि हैं। मन्न के परारूप के ऋषि हैं परमात्मा, सूदम रूप के संकर्षण और मन्न के स्थूल रूप के ऋषि हैं अहिर्बुक्त्य अर्थांत् तात्रिकों की ताह पाश्वरात्र आम्मंतरिक अर्थं पर सर्वत्र बल देता है। 'शरीर' के भी मन्न को तरह तीन रूप बताये गए हैं। प्रत्यक्ष (Gross body) पुर्यष्टक या सूदम तथा आणव (Atomic) रा

मंत्रदीक्षा के समय इस बात पर बल दिया गया है कि मंत्र का प्रयोग क्षुद्र कार्यों के लिए न किया जाय। मत्र का प्रयोग लोकरक्षा, राज्यरक्षा आदि परोपकार के लिए किया जा सकता है, दूसरों के नाश के लिए नहीं। पर्वंत, नदी-तीर, विष्णुमदिर, आश्रम, सिद्धालय या ग्राममदिर साधना के स्थान है। एक लक्ष वार या अधिक वार जप करने से 'मत्रनाथ' प्रसन्न होते हैं। इ

योग: पाञ्चरात्र मत मे योग-साधना पर भक्ति से अधिक बल दिया गया है। वस्तुत: भक्ति, योग के ही एक रूप मे यहाँ स्वीकृत है। शैंवो एव शाक्तो के यहाँ भी भक्ति तथा योग दोनो को 'योग' ही माना गया है। परन्तु फिर भी पाञ्चरात्रमत

<sup>(</sup>१) ससाराङ्गार मध्यस्यः पच्यमानः स्वकर्मभिः। भवन्तः शरण प्राप्त उपसन्नोऽस्म्यधीहि भोः—वही, पृष्ठ १८५

<sup>(</sup>२) अहि० जिल्द १, पृष्ठ १८५

<sup>(</sup>३) वही, पृष्ठ १८४

<sup>(</sup>४) वही, पृष्ठ १८८

<sup>(</sup>४) वही, पृष्ठ १६१

<sup>(</sup>६) मन्मनाथः प्रसीदति—वही, पृष्ठ १६२

मे भक्ति के लिए अधिक स्यान है। यहाँ 'योग' को 'आत्महिवस्' (Self-sacrifice) कहा गया है। देवता को स्वकीय आत्म-समपंण करना ही आत्म हिवष्' है। यह 'आत्माहिवष्' तभी सम्भव है जब जीव अपने को प्रकृति के आकर्षणों से मुक्त कर लेता है। प्रकृति के बन्धनो से रहित जीव आत्महिवषावस्या मे सर्वंज, सर्वंभृत, ज्ञानरूप, विकार रहित, सर्वंभृतस्य, अक्षर अनासक्त और शान्त हो जाता है। अतः योग का अर्थं जीवात्मा तथा परमात्मा के सयोग का नाम है। अप्रत्येक क्षण परमात्मा के साथ एकता की अनुभूति का नाम ही 'योग' है। इस एकता की अनुभूति के बिना बाह्य क्रियाएँ फल नहीं देती, यह तात्पमं 'जीव-परमात्मा के सयोग' पर से स्वतः स्फुरित होता है। इस योग के आठ अग है जिनमे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान एव समाधि को स्वीकार कर लिया गया है। समावि की स्थित से सभी सिद्धियाँ प्राप्त होती है, इसका भी वर्णन मिलता है।

जयाख्यसहिता में भी साधक को 'योगी' कहा गया है। अतिम सत्ता की प्राप्ति के दो उपाय है I समिध द्वारा II मन्नो पर ध्यान के द्वारा। योग के तीन प्रकार बताए गये है I प्राकृत II पौरुष III ऐरवयं। प्रथम में मूलप्रकृति का द्वितीय में पुरुष का और तृतीय में सिद्धि प्राप्त करने के लिए देवताओं का ध्यान किया जाता है। अन्यन सकल, निष्कल और विष्णु इन तीन योगों का उल्लेख है। शब्द, ब्योम एव सविग्रह यह एक और विभाजन मिलता है। सविग्रह योग में 'मूत्ति' पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है। पुन. वह चक्र का ध्यान करता है, फिर क्रमशा लघु वस्तुओं का ध्यान करता है, इससे अत में साधक का 'ब्रह्मरन्ध्र' खुल जाता है। निष्कल योग में साधक 'सूद्धम सत्ता' पर ध्यान केन्द्रित करता है। फलतः उसकी आत्मा का ब्रह्म के रूप में उसके लिए उद्घाटन हो जाता है। योग के

<sup>(</sup>१) यद्वा भगवते तस्मै स्वकीयात्मसमपंणम् । वियुक्त प्रकृतेः शुद्ध, दद्यादात्महविः स्वयम्—अहि०, जिल्द २, पृष्ठ २६०

<sup>(</sup>२) वही, पृष्ठ २६०-२६१

<sup>(</sup>३) स्योगो योग इत्युक्तो, जीवात्मापरमात्मनो: ।—वही, पृष्ठ २९२

<sup>(</sup>४) वही, पृष्ठ ३०८

तृतीय रूप मे 'मत्र' पर घ्यान केन्द्रित करना पडता है। योग प्रक्रिया द्वारा ब्रह्म-रध्न भेद कर जीवात्मा अत मे 'वासुदेव' को प्राप्त करती है। प

परमसिंहता में 'योग' को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। योग में शातिचित्त से किसी वस्तु या देवता पर घ्यान एकाग्र किया जाता है, इस योग द्वारा अथवा सासारिक कार्यं करते हुए (कर्म योग) 'विष्णु' में चित्त को लय किये रहने से वासुदेव तत्व की प्राप्ति हो जाती है।

नाड़ी योग: ध्यान की एकाग्रता के लिए 'नाडीयोग' अनिवाय है। पाञ्चरात्र के नाडीयोग में कुछ नवीनता प्राप्त होती है। नाडियो का केन्द्र 'नाभिस्थन' है। इस 'नाभिचक्र' में १२ अर (spokes) हैं। उ कुडलिनी इस नाभिचक्र को आवृत्त किए हुये स्थित है। यह कुडलिनी अध्यमुख वाली है और सुषुम्ना नाडी का रन्ध्र बन्द किए हुए है। र नाभिचक्र केन्द्र में अलम्बुषा व सुषुष्मा नाडियो है, सुषुम्ना के पाश्चों पर कुहू वरुणा; यशस्विनी, पिंगला, पूषा, पयस्विनी, सरस्वती, शिखुनी, गाधारी, इडा हस्तिजिह्ना, तथा विश्वोदरा ये बारह नाडियों स्थित है। इस प्रकार नाभिचक्र में कुल मिलाकर चौदह नाडियों है। ये मुख्य हैं, यो सारे शरीर में ७२००० नाडियों है जिस प्रकार मकडी जाल में रहती है उसी प्रकार प्राणशक्ति के साथ जीवात्मा इस नाभि-चक्र में भ्रमण करनी है। 'भ

इन नाडियो मे अन्य तात्रिको की तरह इडा, पिंगला एव सुषुम्ना को ही मुख्य कहा गया है। इडा एव पिंगला को चन्द्र तथा सूर्य नाडी भी गहा गया है।

अन्य तात्रिको मे नाभिचक का ऐसा वर्णन नही मिलता । अन्यत्र कुंडिलनी का स्थान मूलाधार चक्र (लिंग एवं पायु के मध्य मे स्थित ) मे बताया गया है यही पाश्वरात्र तथा अन्य तात्रिको मे अतर है। नाडियो के नामो मे भी अतर स्पष्ट है।

<sup>(1)</sup> A History of Indian Philosophy Vol III, page 30-31

<sup>(</sup>२) वही, पृष्ठ ३३

<sup>(</sup> ३) तत्रैव नाभिचक तु द्वादशार प्रतिष्ठितिम् । शरीर ध्रियते येन, तस्मिन्वसति कुण्डली ॥ अहि० जिल्द २, पृष्ठ २६८

<sup>(</sup>४) वही, पृष्ठ २६६

<sup>(</sup>५) प्राणारूढो भवेज्जीवश्चक्रेऽस्मिन्भ्रमते सदा । अर्णनाभियंथा, तन्तुपञ्चरान्तव्यंवस्थितः—वही, पृष्ठ ३०१

प्राणायाम द्वारा नाडी शोधन-विधि प्राय: पिष्ट पेष्टित है। ध्यान योग मे अन्य तात्रिक देवताओं की तरह विष्णु रूप का वर्णन किया गया है। यह रूप अद्भुत अधिक है, इसमे भयकरता, मनोहरता, बल, वीयं, ऐश्वयं सभी का सिम्मलन है। आगे के वैष्णवधमं मे केवल 'मृदुल' रूप का विकास हुआ है। यहाँ विष्णु पिंगकेश, दष्ट्राकरालवदन, भीमभृकुटिवान्, अष्टभुज, आयुधवान्, अभयप्रद रूप मे ध्यान के विषय हैं।

मंत्रयोग: यह कहा जा चुका है कि सृष्टि ब्रह्म की सकल्प शक्ति या सुदर्शन शक्ति का परिणाम है। 'सुदर्शन' का एक रूप 'क्रिया शक्ति' भी है। शक्ति 'स्पन्दतत्त्व' है, यह 'स्पन्दतत्त्व' ही जगत का आघार तत्त्व है, इसीलिए सुदर्शनतत्त्व को 'चलनचक्र' (Wheel of Motion) कहा गया है। दे संकल्प का यह 'चलन' ही सर्वप्रथम 'नाद' के रूप मे प्रकट होता है। 'नाद' एक दीघैं घण्टाघोष के रूप मे प्रकट होता है। इसे केवल योगी ही सुन सकते हैं।

ब्रह्म की क्रियाशक्ति का प्रथम प्रकट रूप जो नाप है, वही 'बिन्दु' के रूप में प्रकट होता है। जिस प्रकार प्रशान्त समुद्र में प्रथम कुछ 'उन्मेष' (स्पन्दन) होता है और कुछ बुद्बुद के रूपों में वह उन्मेष लक्षित भी होता है, उसी प्रकार 'नाद' बिन्दु का रूपधारण करता है। यह बिन्दु 'ओ३म्' में 'अनुस्वार' के समान प्रकट होता है। यह बिन्दु दो प्रकार का होता है। शब्द ब्रह्म II भूति। 'भूति' की स्थिति में नाम का उदय हो जाता है और तब बिन्दु स्वर एवं व्यञ्जन के रूप में क्रमशः व्यक्त होता है। '

<sup>(</sup>१) अहि० जिल्द २, पृष्ठ ३०७

<sup>(</sup>२) चलत्तापूर्वं रूपं यः सकल्पस्तत्र वर्तते । चलन नाम तच्चकं, सुदर्शंनममं महत्—अहि० जिल्द १, पृष्ठ ८७

<sup>(</sup>३) उद्यन्ती सा क्रियाशक्तिभंजते नादरूपताम् । त नाद परमं विद्धि दीर्घेषण्टानदीपमम्—वही, पृष्ठ १४७

<sup>(</sup>४) स बुद्बुदवदम्भोधौ क्वचिदुन्मेषमृच्छति । अनुद्रुतगतै: सोऽय योगिभिबन्दुरुच्यते—वही, पृष्ठ १४८

<sup>(</sup>५) सा हि बिन्दुमयी शक्तिः स्वेच्छ्यवा नामतां गता—वही, पृष्ठ १४८

स्वरों में 'अ' को शैवों की तरह ही 'अनुत्तर' कहा गया है। अ, इ, और उ और इनके सयोग से अन्य स्वर व्यक्त होते हैं। और पून: व्यंजन व्यक्त होते हैं।

वर्णोदय की यह प्रक्रिया अत्र तात्रिकों को तरह परा, पश्यन्ती, मध्यमा एव बैखरी के रूपों में ही पाश्चरात्र में वर्णित हैं। भृज्ज के निनाद के समान मूलाधार से नाभि और नाभि से हृदय देश के पश्चात् यह लद्दमीरूप नादशक्ति कठदेश से वैखरी रूप में प्रकट होती है। अतएव प्रत्येक 'ध्वनि' मूलत: शक्ति का ही स्थूल है। पद, वाक्य, प्रमाणादि से युक्त यह शब्दशक्ति वैष्णवी शक्ति का ही रूपान्तर मात्र है, अत: इस 'मानृकादेवी' को मंत्रयोनि' कहा गया है। विष्णु-सकत्प का बाह्य शरीर ही 'वणें' है। प्रत्येक वणें में स्थूल, सूदम एवं पर ये तीन विष्णुरूप अवस्थित हैं।

विष्णु शक्ति, रद्र शक्ति एवं देवी की अलग-अनग आराधना के लिए वणों की योजना को भी विशेष रूप देना पड़ता है। यथा 'क' वर्ण से वैष्णवमन्न-सिद्धि में कमल, कराल आदि और रौद्री शक्ति की सिद्धि के लिए कोधीश तथा देवी (शाक्त) की सिद्धि के लिए उसके दक्षिणहस्त के अगुष्ठ के साथ 'क' की एकता स्थापित करनी पड़ती है। अशक्तियों की भिन्नता के कारण ही मंत्रों में भिन्नता है। साधक रुचि के अनुसार विष्णु, रुद्र या शक्ति जिसकी भी सिद्धि करना चाहता है, उस देवता विशेष के ही मत्र विशेष का प्रयोग करता है। साधना में विशिष्ट मंत्रों के आग्रह का यही कारण है। यह सम्भव नहीं कि किसी देवता के मत्र का प्रयोग किसी अन्य देवता के लिए किया जाय तो सफलता मिलेगी। पान्वरात्रों का 'मंत्रसिद्धान्त' एवं 'मंत्रसाधना' अन्य तात्रिकों के साथ पूर्ण सादृश्य रखती है।

चक्र-साधना: पाञ्चरात्र मत मे चक्र वाममार्गी चक्र-साधना स्वीकृत नहीं है यद्यपि उग्रसाधनाओं का वह खडन नहीं करता। पाञ्चरात्री चक्रसाधना का अर्थ है 'सुदर्शनचक्र' का ध्यान और जप। जिस प्रकार वाममार्गी 'चक्र' को सारे ब्रह्माण्ड का प्रतिनिधि मानते हैं वैसे ही पाञ्चरात्रमत मे ब्रह्माण्ड को सुदर्शनचक्र-

<sup>(</sup>१) मूलाघारात्समुद्यन्ती सा शान्ता सा निरक्कना—अहि०, जिल्द १ पृष्ठ १५१

<sup>(</sup>२) मन्त्रयोनिरियं देवी मातृकाऽिघष्ठिता सदा—वही, पृष्ठ १५८

<sup>(3)</sup> An Introduction to Panchratra, Page 120

मय माना गया है। इस चक्र के 'अरो' का विस्तृत और कवित्वपूर्ण वर्णन मिलता है, इस चक्र का घ्यान एवं मत्र जप करने से शक्तियो वश मे हो सकती है।

रच्चा या यंत्र : तत्रो की तरह पाश्वरात्रमत मे मंत्रस्थित देवताओं का घ्यान भी स्वीकृत है। मत्रसाधना में ध्यान' की ही प्रभुता है। 'रक्षा' के दो प्रकार है I ज्योतिर्मयीरक्षा II मन्त्रमयी। प्रथम में अक्ष, नाभि, नेमि, तथा शक्तियों के रूपों की कल्पना की प्रधानता हैं और दूसरे में मंत्रों पर विशेष बल दिया गया है। यत्र-रचना में विष्णु के 'चक्र' की रचना का विस्तृत वर्णन किया गया है, इस चक्र को किसी वस्त्रादि पर अकित करके पूजा की जाती है, इससे विष्नों पर विषय, शत्रुनाश, बल, वीर्यादि की मृद्धि होती है। यत्रसाधना में मुरक्षित है। भत्र में जिस प्रकार के देवता का ध्यान विया जाता है, वैसा ही फल मिलताहै। भंत्रों के वितरण में 'द्विज' को ही सर्वाधिकार दे दिया गया है।

यत्रसाधना मे देवता के वेष, भूषा, अस्त्र आदि का विस्तार है औण 'अथर्ववेद' की परपरा मे राजाओ द्वारा विजय-प्राप्ति, शत्रुनाश आदि अभिचारो का वर्णन है, परन्तु इनमे 'विजय' पर अधिक बल दिया गया है। र रोगो और उनके नाध के लिए 'अथर्ववेद' की ही तरह आध्यात्मिक उपाय वर्णित है। सारे रोगो का केवल एक उपाय 'महाभिषेक' बताया गया है। यह एक प्रकार का 'होम' है जो प्र पुरोहितो द्वारा ६ कुम्भो की स्थापना द्वारा होता है। यत्रसाधना मे प्रयुक्त मत्रो के लिए स्पष्ट कहा गया है कि वे 'अथर्ववेद' से लिए गए हैं :—

आथर्वणान्मया वेदान्महामन्त्र परिष्कृतात् । ६

निष्कषं: (१) ऐतिहासिक दृष्टि से पाञ्चरात्रमत उपनिषत्-युग के अत मे विकसित हुआ है। पाञ्चरात्रमत के प्रारम्भ के पूर्व प्राचीन उपनिषदो— छादोम्य, बृहदारण्यक आदि का निर्माण हो चुका था।

<sup>(</sup>१) अहिर्बुघ्न्य संहिता—जिल्द १, पृष्ठ ७३-९५

<sup>(</sup>२) अहि० जिल्द १, पृष्ठ-१९३-२०४

<sup>(</sup>३) वहो, पृष्ठ २२४

<sup>(</sup>४) अहि०—जिल्द १, पृष्ठ २५७—२७१ तथा जिल्द २, पृष्ठ ४१७

<sup>(</sup>५) अहि०—जिल्द २, पृष्ठ ३८६–३६१

<sup>(</sup>६) वही, पृष्ठ ४१६

- (२) पाश्वरात्रमत ऋग्वेद के 'पुरुषसूक्त' तथा शतपथ ब्राह्मण के 'पाश्वरात्रसत्र' से सम्बंध जोडता है।
- (३) अथर्ववेद की परपरा में विकसित योग का प्रभाव पाचरात्रमत पर पर्याप्त मात्रा में दिखायी पडता है।
- (४) साख्य के 'गुण-सिद्धान्त' ने पाश्वरात्रों को प्रभावित किया है। किन्तु साख्य का प्राचीन रूप ही पाश्वरात्रमत में प्राप्त होता है, इससे इस मत की प्राचीनता पुष्ट होती है।
- (प्र) 'पाञ्चरात्रमत' का शैव एव शाक्त-साधना तथा दर्शन से घनिष्ट सबन्ध है। विष्णु, शिव एव शिक्त के सम्प्रदाय प्रारम्भ में किस प्रकार, वैदिकधर्म के समानान्तर विकसित हुए होगे, यह तथ्य पाञ्चरात्रमत से स्पष्ट होता है।
- (६) दार्शनिक दृष्टि से पाञ्चरात्रमत 'शक्तिवादी' है, मायावादी या विवर्त्तवादी नही। जगन,जीव एव परब्रह्म की भिन्नता तथा अभिन्नता दोनो ही यहाँ स्वीकृत है।
- (७) शैवो का आभामवाद (त्रिक-दर्शन) इस मत मे व्यूहवाद के रूप में स्वीकृत है। शुद्ध एव अशुद्ध सृष्टि का शैव सिद्धान्त भी इस मत को ग्राह्य है, शैवो को कचुक सिद्धान्त, पाश्वरात्रों का मायाकोष या सकोच सिद्धान्त का ही पर्याय है। पुरुष एव प्रकृति से परे चिन्मयसत्ता से शैव तथा पाश्वरात्र दोनों सृष्टि का विकास दिखाते है।
  - (द) यद्यपि पाश्वरात्रमत शैवो के समान भक्ति को स्वीकार करते है, तथापि मंत्र, मंत्र, मुद्रा, न्यास, भूतिसिद्ध, कुडिलिनी योग मंदिर तथा मूर्ति का निर्माण (िकया) चर्या, उत्सव एवं मायायोग (व्यावहारिक योग) यहाँ शैव-दर्शन की तरह स्वीकृत है।
  - (६) पाश्वरात्रमत स्त्री एव शूद्र के प्रति उतना उदार नहीं, जितना उदर शैवमत है। वर्णाश्रमधर्म पर पाश्वरात्रमत अधिक बल देता है। 'वामाचार' के लिए इस मत में स्थान नहीं, परन्तु तत्रों में विणत 'दक्षिणाचार' को स्वीकार करता है।

(१०) पाश्वरात्र-मत के अध्ययन से स्पष्ट है कि प्रारम्भिक वैष्णवमत एव शैवमत मूलत: एक ही मत था, कालान्तर मे ये पृथक-पृथक विकसित हुए। प्रारम्भिक वैष्णवमत 'दक्षिणाचारी तात्रिकमत' हे और वैदिक कर्मकाण्ड के समानान्तर विकसित हुआ है।

## परवर्ती वैष्णवों तक पहुँचने वाले तत्त्व

- (१) शक्तिवाद
- (२) शक्तिपात् या अनुग्रह का सिद्धान्त ।
- (३) अवतारवाद या व्यूह उपासना ।
- (४) लीलावाद ।
- (५) भक्तिभाव पर सर्वाधिक बल ।
- (६) योग, ज्ञान एवं भक्ति का अविरोध।
- (७) लद्मी के स्थान पर राघा, सीता आदि की उपासना की वृद्धि।
- (द) वैदिक कर्मकाण्ड, वर्णव्यवस्था की स्वीकृत, किन्तु भक्ति के क्षेत्र में सभी वर्णों की स्वीकृत।
- (१) नाम जप, गुरुभक्ति, देवताच्यान, मन्न आदि ।

## शाक्त-मत

श्रयं तु परमः कौल मार्गः, सम्यङ् महेश्वरि श्रसिधाराव्रतसमो, मनोनिग्रहहेतुकः। स्थिरचित्तस्य सुलभः, सफलस्तुर्णसिद्धिदः।

-परशुराम तंत्र

यही श्रेष्ठ कौल मार्ग है! इसकी साधना, तलवार पर चलने के समान दुष्कर है। यह साधना मन को वश में करने के लिए है। यह स्थिरचित्त वालों के लिए सुलभ और श्रिस्थर चित्रवालों के लिए दुर्लम है। इसमें सफल होने पर शीध्र ही सिद्धि मिलती है!

## शाक्त-साधना का विकास

शक्तियों की उपासना आयों में सामान्य जनता से ग्रहण की गई है। शक्तियों को पूजा प्रगैतिकासिक काल में भी मिलती है।

समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से विचार करने वाले सभी विद्वान एक मत से यह स्वीकार करते हैं कि तत्रों में निम्न जनता के विश्वास ही गृहीत हुए हैं। डॉ॰ कोशाम्बी ने बताया है कि तात्रिक क्रियाओं के रूप में प्राचीन फसल पक जाने पर किये जाने वाले आचारों को आयों ने स्वीकार किया था। कुछ रहस्यमय या जाद की क्रियाओं द्वारा बाह्य कठोर जीवन और जगत को अधिक अनुकूल बनाने की भावना से ही, जादू, नृत्य, चित्रकला, कविता एव संगीत का उद्भव हुआ है वार्शनिकों ने इन कियाओं की सैद्धान्तिक व्याख्या करके इनका आर्यीकरण कर लिया।

स्थानीय देवियों को आर्थों ने काली का रूप मानकर स्वीकार कर लिया है। जापान में स्त्रियाँ अब तक दाँत काले करती है<sup>२</sup> भारतवर्ष में भी इसका प्रचार है।

असम मे 'त्रिपुरबाला' की पूजा के लिए एवं कुमारी की तलाश करते है पञ्चमकार का प्रयोग करते है, 'शबरोत्सव' कहलाता है<sup>3</sup> अर्थात् शबर जाति से यह शाक्त-पद्धति ग्रहण की गई है। बेनीकात काकाती के अनुसार यह शबरोत्सव सम्भवतः विन्ध्याचल के प्रदेश से असम मे प्रचलित हुआ, इसका तात्पर्य यह हुआ कि मध्य प्रदेश में भी यह मनाया जाता होगा।

योगिनीतत्र के अनुसार यह शाक्तपूजा किरातों से ग्रहण की गई हैं ४

<sup>(?)</sup> D. D. Koshambı An Introduction to the study of Indian History, Bombay, 1956, page 23-48.

<sup>(?)</sup> The Mother goddess of Kamakhya-Beni Kaut Kakati, Gohati, 1948, Page 40.

<sup>(</sup>३) वही, पृष्ठ ४८

<sup>(</sup>४) वही, पृष्ठ ५०

निम्न जातियों के मुक्तयौन सम्बंध को स्वीकार कर आयों ने परवर्ती पुराणों में यह स्वेच्छाचार देवताओं में भी दिखाकर 'धार्मिक आज्ञा' स्वयमेव स्वीकार कर ली है। 'कालिका पुराण' में ब्रह्मा तथा उनकी पुत्री सन्ध्या वराह, पृथ्वी, कपोत-मुिन, तारावती, काकुस्थ, उवँशी, शिव, सावित्री आदि के यौन सम्बंध के उदाहरण देकर कपोतमुिन द्वारा कहाया गया है "पुरातन काल में भरद्वाज ने विवाहिता पद्मा को जिस प्रकार भोगा था, उसी तरह में भी किसी की विवाहिता 'तारावती' को चाहता हूँ" "

असम मे प्रचलित 'त्रिपुरासम्प्रदाय' को विद्वान दक्षिण से आया हुआ मानते हैं। क्यों कि उस सम्प्रदाय मे कुमारी की पूजा होती है और कुमारी पूजन काश्वी-पुर में होता है, अत: इस अनुमान के पुष्ट आधार है। 'रुद्विशव' के लेखक एन० वैंकटरमैया का भी यही विचार है। वैकटरमैया के अनुसार केरल के त्रावनकोर में अब भी इसके अवशेष मिलते है। तिमल देश में नवयुवक विवाह के पूर्व अब भी कल्या का वेष धारण करते है। देवदासी प्रथा भी दक्षिणी है?

असम मे हयग्रीव, मत्स्य, माघव, वाराह एव वासुदेव के पीठ है। इनमें हयग्रीव के विषय श्री में बेनीकात का मत है कि यह देवता भिन्न उत्पत्तिका है, वैष्णवो ने इसे शुद्ध कर लिया है, इसके साथ वामाचार संयुक्त है, भूटानी लोग इसे अब भी पूजते हैं वे बेनीकात जी का यह भी स्पष्ट मत है कि वैष्णवो की पाञ्चरात्र संहिताओं में सर्वंप्रथम शाक्ततत्वों को स्वीकार किया गया था। और ये शाक्तक्तव सामान्य जनता में प्रचलित थे। वैष्णवधर्म में मातृपूजा की छाया विषायका के रूप में बराबर रही हैं

दक्षिणी भारत के द्रविण घमें को आयों ने उसी प्रकार समेट लिया है, जिस प्रकार अन्य प्रदेशों के विश्वासों और क्रियाओं को। फिर भी आयों में इस स्वीकृति के विरुद्ध कुछ न कुछ कहा जाता रहा है। अनाय धर्मों को शिव के साथ सम्बद्ध कर

<sup>(</sup>१) बेनीकात काकती-पृष्ठ ५१

<sup>(</sup>२) वही, अध्याय २ मे विस्तृत वर्णंन

<sup>(</sup>३) वही (४) वही (४) वही

दिया गया है। गणेश एवं हनूमान सम्भवतः टाटेम थे, बाद मे इन्हे शिवपुत्र बना दिया गया। हनूमान को राम का सेवक बना दिया गया जो स्पष्ट ही सामती प्रवृत्ति के अनुकूल था।

दक्षिणी भारत में सतमाताओं की पूजा प्रचलित है। इन देवियों का रूप आर्यों द्वारा स्वीकृत शास्त्रीय शाक्तमत से पर्याप्त सादश्य रखता है—ये देवियाँ कष्ट देकर अपनी पूजा के लिए विवश कर देती हैं पोलरेम्मा देवी तेलगू प्रदेश में चेचक की देवी है। यह अन्य कष्ट भी देती है।

देवी को भगाने का उपाय यह है कि नागफनी की पत्तियों को द्वार पर डालना चाहिए इसमें जादू की भावना यह हैं कि इन पत्तियों को देखकर देवी समझ लेगी कि यह जगह बस्ती रहित है। आमं-शाक्त-धमं की पूजा-पद्धित में यह जादूमिश्रित आचार सर्वत्र मिलता है।

इन देवियों की प्रसन्नता के लिए दक्षिण में 'जात्रा' निकाली जाती है, देवी की मूर्ति का उत्सव मनाया जाता है। इसमें बिल भी होती है।

शिवचन्द बोस ने शाक्त पूजा में अनेक भमकर कृत्यों का उल्लेख किया है। इन कृत्यों को द्रविडादि जातियों से ही लिया गया है। द्रविड सामक भी देवियों को 'पार्वती' का अवतार मानते हैं; तत्रों में यही विश्वास दुहराया जाता है। 3

शाक्त-शैव धर्म से सम्बद्ध कयाओं में भी द्रविड़ तत्व मिलते हैं र द्रविड़ों में नारी मानवी और देवी—दोनों रूपों में प्रभावशालिनी एवं प्रबल है। उसके प्रेम तथा शाप अब भी पुरुषों पर प्रभाव डालने वाल माने जाते हैं, जब मृत्यु के बाद वह प्रेत बनती है तब तो प्रलय ही कर देती है 5

<sup>(</sup>१) इनके नाम ये है, Poleramma, Ankamma, Muthyalamma, Dilli Polasi, Bangaramma, Mathamma, Renuka.— Dravidian Gods in Modern Hinduism—

W. Theodore Elmore Madras 1925 Page 11

<sup>(</sup>२) वही, पृष्ठ ३७ (३) वही (४) वही,

<sup>(</sup>५), वही, अध्याय-द्रविड प्रेत पूजा

मुक्षो, नदी, नालो, दीलो, पर्वतो या अन्य किसी वस्तु की पूजा अब तक आर्थ नारियो मे प्रचलित है, यह पूजा भी अधिकाशतः अनार्यो से ग्रहण की गई है।

इसका यह अर्थ नही है कि आर्यों मे सभी अधिवश्वास अनार्यों से ही आया है, परन्तु उनके अधिवश्वास के स्वरूप ने आर्य-अधिवश्वास को दूर तक प्रभावित किया है, यह भी सत्य है।

ईसा की छट्टी शताब्दी तक यह आदान उस सीमा तक पहुँच चुका था जबकि उसने ब्राह्मण धर्म-साहित्य, दशैंन, कल्म आदि सभी क्षेत्रो को प्रभावित करना प्रारम्भ कर दिया था।

यह प्रभाव केवल ब्राह्मण धर्म पर ही नहीं पड़ा, उसने बौद्ध एव जैन सम्प्रदायों को भी प्रावित किया, फलत: ब्रष्ट्यमान शैव, तथा वैष्णव साधना का धास्त्रीय रूप जनता के सामान्य धर्म से अलग करके नहीं समझा जा सकता।

## शाक्त-दर्शन और साधना

फकुंहर ने ५०० ई० से ६०० ई०त क के युग को 'शाक्त-युग' कहा है? और यह नामकरण प्रमाणों से पुष्ट होता है। इसी गुग में शाक्त दर्शन और साधना का रूप निश्चित होता है और उसका अन्य साधनाओं पर व्यापक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। इसी गुग में फकुंहर के अनुसार 'चण्डीमाहात्म्य' लिखा गया र आगे बाणभट्ट ने 'चण्डी शतक' लिखा। फिर तो शाक्त्य-प्रभाव बढता ही जाता है,। इसी गुग में बौद्धमत शैवागमों एव पुराणों में शाक्त प्रभाव का विपुल प्रभाव दृष्टिगोचर होता है, अतः उपर्युक्त 'गुग' को हम शाक्त गुग कह सकते हैं।

फकुँहर ने इस मुग की निम्नविशेषताएँ बताई हे-

- १. देवी या शक्ति की महात्म्य-वृद्धि
- २. मत्र-प्रयोग-वृद्धि
- ३. कुडलिनीयोग मे विश्वास-वृद्धि
- ४. पाञ्चमकारोपासना की प्रभाव-वृद्धि

<sup>(1)</sup> The Religious Quest of India—J N. Farquher, Page 167.

<sup>(2)</sup> Ibid-Page 190.

शाक्तों में अनेक सम्प्रदाय हैं, प्रत्येक एक-एक उपनिषद् एक-एक क्रिया-शिक्षा की पुस्तक (Manuals) को लेकर प्रचार करता है, प्रत्येक में गुरु तथा दीक्षा का अमित माहात्म्य माना जाता है। प्रत्येक सम्प्रदाय का अपना अलग मत्र है।

शाक्तों के धर्मप्रन्थ हैं, 'तत्र'। इन तत्र का निर्माण शाक्तयुग में ही अधिक हुआ है, यद्यपि 'गुह्य सम्प्रदाय के रूप में यह शाक्त सम्प्रदायों के विभिन्न रूप प्राचनीतम सम्प्रदायों में से हैं। तत्रों की बहुत सी सामग्री पुराणों में भी पायी जाती है।

शाक्त तत्रों के विषय में सब कुछ अनिश्चित है। फकुंहर के अनुसार कुब्जि-का तत्र (७ वी शताब्दी?) परमेश्वरमततंत्र तथा महाकौल ज्ञान विनिणंय तत्र प्राचीन तत्र माने जाते हैं। कश्मीरी शैवदशँन में शाक्तमत भी स्वीकृत हैं, अर्थात् कश्मीरी शैव शाक्त भी है और शैव भी। शाक्त दशँन के विकास में कश्मीरी शैवों का ही मुख्य योगदान रहा है।

ऋकुंहर के अनुसार ६०० से १३५० ई० के बीच 'यामल' साहित्य बहुत लिखा गया। ब्रह्मयामल, विष्णुयामल, रुद्रयामल, लच्मीयामल, उमायामल, स्कन्दयामल, गणेशयामल आदि। इनमे देवता शक्तियो के साथ 'रित निमम्न' दिखाये गए हैं—बौद्धतत्रो एव शैवतत्रो मे भी इस युग मे यही विशेषता दिखाई पडती है। इसी युग मे 'कौल उपनिषद्' तथा 'परशुराम कल्पसूत्र' की रचना हुई हैं। परशुरामकल्पतत्र कौलमागँ का श्रेष्ठ ग्रन्थ माना जाता है।

त्रिपुरतापिनीय, त्रिपुरषट्चक्र, भावना तथा देवीउपनिषद् भी इसी युग की हैं। शारदातिलक मत्रशास्त्र की दृष्टि से श्रेष्ठ तत्र है, यह भी इसी युग का है।

इसी युग मे दक्षिणपथी शाक्तधर्म की ओर (पचमकार का प्रयोग न करने वाले) प्रवृत्ति अधिक दिखायी पडती है। आज अधिकतर मदिरों मे दक्षिणपथी शाकि-धर्म का ही प्रभाव अधिक है। वैदिक आचारों की ओर उन्मुखता १३वी शताब्दी के बाद बढती जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि १३वी शताब्दी के बाद शाक्तधर्म मे सुधार होता जाता है, परपरा कहती है कि शकराचार्यं ने वाममर्गा की जगह दक्षिणपथी साधना प्रचलित की इससे भी उक्त सुधारवाद पुष्ट ही होता है। इस सुधारवाद के प्रवर्तंक इसी युग में (१२६८ ई०-१३७६ ई०) सम्भवत: लद्मीधर

<sup>(1)</sup> Ibid-Page (200-201)

या विद्यानाथ थे। लद्दमीघर ने सौन्दर्भेलहरी की टीका मे ६४ तत्रों के नाम दिये है। लद्दमीघर ने कौल, मिश्र तथा समय—इन तीन मार्गों का उल्लेख किया है।

समयमत के तत्र 'शुद्धतत्र' कहलाते है, इसमे केवल मुक्ति प्राप्ति का उपाय-वर्णन ही प्रमुख है। इस मत के आचार्यों के विसष्ठ, सनक, शुक, सनन्दन तथा सनत्कुमार की गणना की जाती है।

कौलमार्गं वामाचारी तात्रिक हैं, भोग के द्वारा मुक्तिप्राप्ति ही इनमें विणत है मिश्रमार्गं मे भोग एव मुक्ति दोनों का विधान है अर्थात् लौकिक सिद्धि तथा मुक्ति—दोनों पर बल देने वाले तंत्र मिश्रमार्गी हैं—इनमें चन्द्रकला, ज्योत्स्नावती, कला-निधि, कुलारावि, आदि अनेक आठ मार्ग हैं।

भिन्न-भिन्न आचार्यों के नाम से भी अनेक तत्र मिलते हैं। उदाहरण के लिए परशुरामकल्परूप आचार्य दत्तात्रेय का तत्र माना जाता है। अगस्त्य के 'शक्तिसूत्र'

इस प्रकार तत्र-साहित्य एक विराट साहित्य है, इनमे से अभी बहुत कम तत्र प्रकाशित हुए हैं। 'तात्रिकटैक्स्ट सीरीज' कलकत्ता, तथा गायकवाड ओरियटल सीरीज, आड्यार (मद्रास) तथा श्रीनगर से कुछ ग्रथ प्रकाशित हुए हैं। 'तात्रिक ऑडर' न्यूयाक मे 'तात्रिकटैक्स्ट्स बुक्स' मे प्राय: सभी तत्रो के अँगरेजी अनुवाद प्राप्त हैं परन्तु मुझी पत्र-व्यवहार द्वारा यह पता चला है कि न्यूयाक या अन्यत्र 'तात्रिक आडर' जैसी संस्था का अब अस्तित्व ही शेष नहीं रह गया है। पाठको को External issue International Journal of Tantric Order Vol. V. No.I, कलकत्ता क National Library मे प्राप्त हो सकता है।

<sup>(</sup>१) रामदास गौड ने आगम-तस्विवलास से ६४ तन्नो के नाम दिये है—
हिन्दुत्व—रामदास गौड—पृष्ठ ४८५ गौड महाशय ने 'कुछ और तन्न' शीर्षंक से
६३ अन्य तन्नो (६४ तन्नो के अतिरिक्त) के नाम दिये है (पृष्ठ ४८५-४८६)
'महासिद्धि सारस्वत' के आधार पर गौड जी ने सिद्धीश्वर-नित्यतंत्र, राधातन्त्र
कामाख्यातत्र आदि का उल्लेख किया है। (पृष्ठ ४८६)। कुछ अन्य 'प्रचिलततन्न'
शीर्षंक से गौड जी ने अनेक तन्नो का उल्लेख किया है (पृष्ठ ४८६) तथा वाराहीतंत्र से भी एक सूची दी है जिसमे श्लोक सख्या भी दी गई है। वाराही तन्न के मत
से अन्य लोको के तन्नो के श्लोको की सख्या ६ लाख है। (पृष्ठ—४८४) भारतवर्ष मे तन्नो की श्लोक संख्या १ लाख है। (पृष्ठ ४८४)

किवराज गोपीनाथ ने प्रकाशित कराये है। गौडपाद के सुभगोदय तत्र तथा श्री विद्यारत्नसूत्र तत्र प्रसिद्ध तत्र हैं, शकराचायं की 'सौन्दयं लहरी' का उल्लेख ऊपर हो चुका है (फकुंहर इसे शकरकृत नहीं मानते) 'सौन्दयं लहरी' की टीका में भावनात्मक भक्ति का लद्दमीघर (१३वी शताब्दी) सुन्दर विवेचन हुआ है। फकुंहर का अनुमान है कि श्रीमद्भागवत पुराण के प्रभाव से शाक्तों में भिक्त का प्रचार बढा है। उनके अनुसार 'देवीभागवत' एक उपपुराण है जो श्रीमद्भागवत के पश्चात् तथा भागवत के टीकाकार श्रीघर (१४वी शताब्दी) के बीच कभी लिखा गया है, इस पुराण में नारद-शांडिल्य सूत्रों की तरह भक्ति का प्रभाव दिखायी पडता है।

श्रौत, ब्राह्मण, आरण्यक उपनिषद् साहित्य के अवग्रंत शक्तिवाद पर सायणा-चामंं (१३०० ई०) भास्करराय (१७२४ ई०) उपनिषद्ब्रह्म (१७५० ई०) तथा कौलाचायं सदानन्द के भाष्य हैं। इनमे केवल भास्करराय के भाष्य शाक्तमत के अनुकूल लिखे गए हैं। अप्पयदीक्षित (शिवाद्वैत मतावलम्बी) की 'आनन्दलहरी' तथा उसकी व्याख्या मार्मिक है। भास्करराय ने श्रीसूत्र, कौल उपनिषद्, लिलतासह-स्रनाम, दुर्गासप्तशती, योगिन हृदयतंत्र पर टीकाएँ लिखी हैं, उनका 'वीरवस्यारहस्य' प्रथ मत्रशास्त्र एव उपासना काड के लिए प्रामाणिक माना जाता है।

भास्कर के शिष्यों में उमानन्द नाथ ने श्री विद्या सम्बन्धी 'नित्योत्सव' लिखा तथा उनके शिष्यों में रामेश्वर (१८३१) में परशुराम कल्प सूत्र पर वृत्ति लिखी है।

रहस्यस्तोत्रों मे गौडपादाचार्य का सुभगोदय, शकर की सौन्दर्य-लहरी, आनन्दलहरी, अप्पयदीक्षित की आनन्दलहरी, दुर्वासा का त्रिपुरमहिम्न, लिलतात्रिशती ( शकराचार्य का भाष्य ) तथा आर्यपञ्चाशत आदि ग्रथ है।

पौराणिक साहित्य मे देवी भागवत, ब्रह्माण्डपुराण के द्वितीय भाग मे 'लिलतासहस्र', मार्कण्डेय पुराण मे देवीमाहात्म्य तथा सप्तशती, सूतसिहता का शक्तिस्तोत्र। कालिका पुराण शक्तिवाद का मुख्य प्रथ है।

शाक्तों की प्रयोग-पद्धतियों का वर्णंन योगिनी-तत्र, वाराहीतंत्र, कात्यायनी तत्र, मरीचितत्र, डामरतंत्र, हरगौरीतत्र, शक्ति सगमतंत्र तथा लक्ष्मीतत्र आदि में वर्णित है।

<sup>(</sup>१) श्रीमद्भागवत पुराण मे भी अधिकांशत: शक्ति सम्बधी रहस्य और तत्व का ही वर्णन है—शक्ति अक (कल्याण) पृष्ठ ६२८

देवी भागवत के टीकाकार नीलकठ का 'शक्तितत्वविमर्शिनी' ग्रथ विद्वत्ता-पूर्ण है।

कश्मीरी साधको के सिवित्सिद्धि, अजड प्रमानृसिद्धि, तन्त्रालोक, तन्त्रसार, तन्त्रसुघा, तन्त्रवटघानिका, परात्रिशिका, प्रत्यभिज्ञासूत्र, महार्थमजरी मालिनी विजय, कामकलाविलास, स्पन्दकारिका तथा स्पन्दसदोह आदि ग्रथ शक्त-मत पर प्रकाश डालते हैं, इन ग्रथों को 'त्रिपुरसुं दरी या श्रीविद्या सम्प्रदाय' का माना जाता है। दार्शनिक पक्ष इन्ही से व्यक्त होता है।

'श्रीतत्विचितामणि' के प्रसिद्ध लेखक पूर्णानन्द (१४४८-१५२६) थे, इसी का षड प्रकरण 'षट्चक्रनिरूपण' नाम से अति प्रसिद्ध है।

शाक्तो ने भारतवर्षं तथा एशिया महाद्वीप को तीन भागो मे विभाजित किया है—

विष्णाकान्ता-भारत का उत्तरपूर्वीय प्रदेश-विन्ध्याचल से लेकर चटगाँव तक ।

रथक्रान्ता—उत्तर पश्चिमी भारतवर्षं—विन्ध्य से लेकर तिब्बत तक ख्रश्वक्रान्ता—इसके सम्बंध में मतभेद है। कुछ तत्र इसे 'दक्षिणीभारत' तक सीमित रखते हैं और कुछ 'जावा' द्वीप तक का भाग मानते हैं।

कामाख्या, कश्मीर एव काश्वी शाक्त पूजा के गढ माने जाते हैं। इनमें कामाख्या (असम) कौलमत का तथा काश्मीर तथा काश्वी श्रीविद्या के उपासक (दक्षिण-पथी) माने जाते हैं। यद्यपि 'कश्मीर' में कौलमत का प्रभाव मिलता है। 'काशी' को इस त्रिकोण का 'मध्यविन्दु' माना जाता है, जहाँ उक्त तीनों स्थानों की विशेषताओं का समचित रूप मिलता है। कश्मीर में त्रिपुरा, केरल में तारा तथा गौडदेश में काली की पूजा होती है।

तात्रिक विश्वास के अनुसार प्रत्येक 'क्रान्ता' के अपने-अपने ६४ तत्र हैं, जो दूसरी क्रान्ताओं से भिन्न हैं, इस प्रकार १८८ तत्रों का प्रचार किसी युग में इन तीन क्रान्ताओं में रहा होगा, ऐसा कहा जाता है।

शिव के षट् मुखो से तत्रो का जन्म माना जाता है। कुलाणैंकतत्र के अनुसार पूर्वांम्नाय सृष्टिरूप और मत्रयोग है, दक्षिणाम्नाय स्थिति-रूप और मिक्त

<sup>(</sup>१) भारतीय दर्शन : बलदेव उपाघ्याय, १ अध्याय-शाक्ततत्र, १६४८

योग, पश्चिमाम्नाय सहार रूप तथा कर्मयोग है, उत्तराम्नाय अनुग्रहरूप और ज्ञानयोग है। अध्वीम्नाय से कौलमत का प्रकाशन होता है। भर जान वुडरफ के अनुसार प्रत्येक शिवमुख से भिन्न-भिन्न देवियो-देवताओं का उद्भव होता है। देवताओं में सभी वैदिक-अवैदिक देवताओं की गणना कर ली गई है। पूर्वांम्नाय से भुवनेश्वरी, त्रिपुरा, लिलता, पद्मा, शूलिनी, सरस्वती, त्वरिता, नित्या, अन्नपूर्णा, महालद्दमी, आदि देवियाँ प्रकट हुई है। दक्षिण मुख से प्रसादसदाशिव, बदुक, मजुघोष (यह बौद्ध देवता है) भैरव आदि पश्चिममुख से—गोपाल, कृष्ण, नारायण, वासुदेव, नृसिंह, वमन, वराह, रामचन्द्र, अग्नि, यम, सूर्म, हनूमान आदि। उत्तर-मुख से महाकाली, गुह्यकाली, श्रशानकालिका, भद्रकाली, आदि तथा अध्वंमुख से त्रिपुरासु दरी, भैरवी, आदि प्रकट हुई है।

'त्रधाम्नाय' से देव स्थान, आसन, माला, नैवेद्य, बिलदान, साधना, पुरश्चरण, मंत्रसिद्धि आदि प्रकट हुए हैं। परशुराम कल्पतत्र मे केवल शिव के पाँच मुखो का उल्लेख है। सद्योजात, वामदेव, अघोर, तत्पुरुष तथा ईशान।

आम्नाय शब्द के अर्थं श्रुति, स्त्री तथा वेद किये गए हैं। यहाँ आम्ताय का अर्थं 'तत्र' ग्रहण किया गया है। इस तंत्र मे कहा गया है कि वेद न जानने वालों के लिए तत्र प्रकट किया गया है। 3

कुछ परपरावादी विद्वानों का विचार है कि छादोग्य उपनिषद् में सूर्यंबिम्ब को देवमधु कहा गया है। इसकी किरणें चारों वेदों के पुष्परसों को खीचती हैं। एक सूर्य का उद्ध्वं-मुख है। इसकी किरणें गुह्य-आदेश को खीचती हैं। इस गुह्य-आदेश को ही 'आगम' कहते हैं। आगमवादी इसे ही शिव का पचममुख कहते हैं। अ

यह आगमवासियो द्वारा वस्तुतः छादोग्य उपनिषद् की अपनी व्याख्या मात्र है।

यह जो कहा गया है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद तत्रों का आविर्मींबी हुआ है, यह सही है। इनमे पाचरात्र, सात्वत, गाणपत्य, शैव तथा शक्तो की भ

<sup>(</sup>१) वही, चतुर्थसस्करण, काशी

<sup>(2)</sup> Shakti and Shaktia—Sır John Woodroff, Page 149 Edition IV 1957, Madras.

<sup>(</sup>३) परशुराम कल्पतत्र--गायकवाड ओरियटल सीरीज, १६२३ पृष्ठ २०

<sup>(</sup>४) 'शक्ति-अक' (कल्याण, गोरखपुर) पृष्ठ ६२४-२५

गणना है। जैन एव बौद्धतत्र भी इसी समय से प्रारम्भ हुए है। विश्विष्ट इनका प्रचार ई॰ छठी शताब्दी के बाद अधिक दिखायी पड़ता है।

परपरा के अनुसार शाक्त-सम्प्रदाय निम्नलिखित है-

मनु सम्प्रदाय, चन्द्र, कुवेर, लोपामुद्रा, मन्मथ, अगस्त, अन्ति, सूमँ, इन्द्र, स्कन्द, शिव तथा दुर्वांसा सम्प्रदाय । इनमे लोपामुद्रा एवं मन्मथ सम्प्रदाय अब भी प्रचलित है, अब मन्मथ सम्प्रदाय का प्रचार ही मुख्य रह गया है । यह विश्वास है कि शकर के द्वारा भस्म हो जाने पर कामदेव ने श्रीविद्या की उपासना से जीवन प्राप्त किया था ।

युरोप मे १६१३ ई० के बाद शाक्तघमें के कितपय ग्रयो का प्रचार हुआ। आर्थर एवेलान या सर जान वुडरफ़ ने शाक्त तत्रो की प्रयम बार अँगरेजी भाषा में व्याख्या की। पाइने के अनुसार ये दो भिन्न व्यक्ति है। परन्तु एवेलान अपना वास्तिवक नाम प्रकाशित नहीं करना चाहते। अतः पाठक को इन्हें भिन्न-भिन्न दो व्यक्ति मान कर इनके ग्रन्थों को पढ़ना चाहिए। ये दोनो सज्जन विचारों के इतिहास में शच नहीं लेते, केवल वे व्याख्याएँ प्रस्तुत करना चाहते हैं, जो एक सच्चे साधक को भारतवर्ष में ज्ञात हैं। जम्मन लेखकों में ग्लैस्नेप्प (Glasenapp) तथा कोनो (Konow) ने इस मत पर लिखा है। जिमर ने भी इस मत पर प्रकाश डाला है, किंतु इन तीनो ने आर्थर एवेलान एव वुडरफ को आधार बनाया है। इस प्रकार एवेलान एव वुडरफ शाक्तमत के प्रचार में सबसे महत्त्वपूर्ण लेखक हैं।

प्रत्येक धमें के दो रूप दिखायी पड़ते हैं I दाशंनिक या सैंद्धान्तिक II प्रच-लित (Popular) दाशंनिक सावंगोमिक तथा प्रचलित रूप स्थानीय होता है। दाशंनिक रूप अध्यात्मिकता प्रधान होता है जबिक प्रचलित रूप मे जादू या अध-विश्वास मिल जाते है। पाश्चात्य लेखको मे हापिक्सि, विलियम वार्ड, विलसन, मोनियर विलियम्स, बार्थ, विलियम क्रुक आदि ने जो शाक्तमत की निन्दा की है, उसका कारण यह यह है कि इन सब पाश्चात्यों ने प्रचलित रूप पर

<sup>(</sup>१) वहीं, पृष्ठ वही

<sup>(2)</sup> The Saktas—Earnest A payne, page 2-3 Calcutta, 1933

ही घ्यान दिया है। <sup>9</sup> धर्म के सैद्धान्तिक रूप की कम से कम उपेक्षा नहीं होनी चाहिए।

शाक्तमत के विषय में यह स्मरणीय है कि यह मत शैवधमंं से सम्बद्ध रहा है, काली, दुर्गा, चडी, भैरवी, पावँती, कुमारी उमा, गौरी, स्वतंत्र स्थानीय देवियाँ थी, इनके नाम के साथ अनेक कथाएँ जुडती गईं। र

शाक्तमत के उद्भव के विषय में कथा यह है कि सती के शरीर को लेकर शिव विश्व भ्रमण करने लगे। विष्णु ने सती के शरीर को काट डाला जहाँ जो अक गिरा, वहीं उसकी पूजा होने लगी—कामाख्या में योनि एव ज्वालामुखी (पजाब) में जीभ गिरी अत: वहाँ इन्ही अगो की पूजा होती है। कागडा, उज्जैन, काशी, काश्वी आदि में शक्तिपीठ है।

इन पीठों में शाक्तों द्वारा भयकर कृत्य होते थे। नर-बलि तो १८३५ ई० में गैरकानूनी की गई है, उससे पूर्व नर-बलि भी दी जाती थी।

दर्शन: शाक्त-दर्शन में साख्य तथा अद्वैत वेदान्त का समुचित रूप मिलता है। उपनिषद् के अद्वैतवाद (Monism) की प्रतिक्रिया में साख्यमत का उद्भव हुआ था। अद्वैतवाद के साथ कठिनाई यह थी कि यदि चैतन्य ही सत है तो जड जगत् की स्थित उस चैतन्य के साथ कैसे स्वीकार की जा सकती है? साख्य इसीलिए पुरुष (चैतन्य) और प्रकृति को भिन्न-भिन्न स्वतन्त्र सत्ता मानता है, किन्तु यह स्पष्टत: ही द्वैतवाद है, और साख्य को 'मृष्टि' कैसे और क्यो प्रारम्भ होती है, यह समझाने में बड़ी उलझन हुई है, अतः शैव-शाक्त और वैष्णव दार्शनिकों ने 'शक्तिवाद' को अपना कर पुरुष और प्रकृति के मेल का सिद्धान्त स्वीकार किया है अर्थात् शक्ति और शक्तिमान एक ही सत्ता है। शक्ति शक्तिमान का ही रूप (Aspect) है, चन्द्र-चन्द्रिका जिस प्रकार अभिन्न होने पर भी भिन्न हैं और भिन्न होने पर भी अभिन्न, इसी प्रकार शक्तिमान की शक्ति ही प्रकृति का रूपवारण कर लेती है। इस प्रक्रिया में शक्तिमान को निष्क्रिय, सर्वातीत, निराकार सत्ता के रूप में स्वीकार किया जाता है और शक्ति को उसी शक्तिमान का कियाशील रूप मात्र जाताहै और इसमें द्वैतवाद एवं अद्वैतवाद दोनी की कठिनाइयों का समाधान हो जाता है।

<sup>1.</sup> Ibid-page 1

<sup>2.</sup> Ibid-page 7

शाक्तमत विष्णु-शिव (शिक्तमान) की शिक्त के रूप में मानवीकृत करके उपासना का विषय बनाता है। शिक्त और शिक्तमान की एकता को ही सारे रहस्यों का आधार माना गया है। शिक्त को सहायक करण प्रकृति को उपादान कारण तथा शिव को निमित्त कारण माना गया है।

शाक्तदर्शन का विकाश सर्वाधिक रूप मे कश्मीरी शैवो द्वारा हुआ है। हम ''कश्मीरी-शैवमत-अध्याय'' मे त्रिपुरारहस्य के आधार पर 'शोक्तमत' पर कुछ प्रकाश डाल चुके है, यहाँ उसकी पुनरावृत्ति की आवश्यकता नहीं है।

शाक्त-दर्शन 'शक्ति' को अधिक महत्त्व देता है, इस शक्ति को 'पराशक्ति' कहा गया है। इसे ब्रह्म या शिव की 'स्वतंत्र शक्ति' कहा गया है। शक्ति को 'स्वतंत्र' इसलिए कहा गया है क्योंकि यह शिव की इच्छानुसार सृष्टि रचने मे स्वतंत्र है।

जड जगत् की उत्पत्ति के लिए यह आवश्यक है कि ब्रह्म या चैतन्य में कोई धमं मानना पडता है, यह धमं है 'स्वरूपस्पूर्ति', यह स्पूर्ति दो प्रकार की है—अहम् और इदम् । इदम्-इस स्पूर्ति में पर की अपेक्षा की आशक्ति से चेतना में अहम् की स्पूर्ति होती है, यही शरीराभिमान, कोच आदि है । इस सीमित की अनुभूति ब्रह्म द्वारा प्रेरित कला-माया आदि आवरणो या कचुको द्वारा होती है । अखिल कलादि साधनभूत समष्टि चिति को ही पूर्णहन्ता कहा जाता है, आवरणो से परे समष्टिरूप चैतन्य की अनुभूति में ही जब व्यष्टि जीवगत अहंता लीन हो जाती है तब 'पूर्णाहन्ता' की अनुभूति होती है । यह 'पूर्णाहन्ता' ( समष्टि अहं ) सृष्टि के आदि में सृष्टि की इच्छा करती है, वह सृष्टि करने में स्वतंत्र है, अत: उसे ब्रह्म की 'मायाशक्ति' भी कहते हैं । शकरचायं की 'माया' जड है, वह ब्रह्म के साय एकीभूत (Identified) नहीं है जबिक शैव-शाक्ती के यहां 'शक्ति' चैतन्य का ही एक रूप है, वह शुद्धचिति है । यही 'शुद्धचिति' सृष्टि करती है, अत: ब्रह्म की ही तरह शक्तिरूप जगत् भी सत् पदार्थ है, भ्रम नहीं ।

शुद्धचिति रूप शक्ति न तो कियाहीन परिस्पन्दरूप है और न परिणाम रूप बल्कि यह दर्पण-प्रतिबिम्ब के अवभासवत 'अवभास-रूपा' है, अत: जगत् ब्रह्म का विवर्त नहीं है, ब्रह्म का आभास है। यह अवभासरूपा शक्ति ज्ञान, इच्छा, क्रिया—तीन रूप घारण करती है। यह काल-देश, पात्रादि से स्वतत्र है यह स्वतत्र शक्ति अपने को दो रूपो मे विभाजित करती है १. अपूर्ण अहभाव २. पूर्णाहन्ता।

परिच्छित्र अहंभाव युक्त चैतन्य का अश सदाशिव कहलाता है। उपनिषदों मे इसी को 'ईश्वर' कहा गया है इस प्रकार चैतन्य अपने ही अश (चित् शक्ति) के आवरण से अभिमानयुक्त हो जाता है।

सृष्टि: प्रलयकाल मे यह जगत् शिव की कुक्षि मे रहता है। जीवो का भी कुछ व्यक्तित्व शेष रहता है परन्तु उनमे आत्म चेतन। Self consciousness) नहीं रहती। सृष्टि के प्रारम्भ मे परावक्शिक्त या शब्द ब्रह्म "सर्वातीत पर ब्रह्म" को व्यक्त करता है। यह परावाक् या शब्द ब्रह्म से सयुक्त रहता है जो अनन्त, अतीत एव असीमित तत्त्व है 'पराब्रह्म" की प्राप्ति का उपाय है 'परावाक्-शक्ति' का जागरण, इसीलिए 'शाक्त' शक्ति को जागृत करने मे विश्वास करते है।

सृष्टि के आरम्भ में ब्रह्म की क्रियाशिक्त अपने को उद्घाटित (unfold) करती है और यह क्रियाशिक्त जगत् के रूप में बदल जाती है, जबिक परब्रह्म स्थिर और तटस्थ रहता है। वह इस शिक्त का साक्षी बनाता है, अतः जगत् शिक्त रूप है और ब्रह्म इस क्रिया का साक्षी है. द्रष्टा है। र

तत्रों में शक्ति को विमर्श (क्रिया) शक्ति तथा शिव को 'प्रकाश' कहा गया है।

प्रकाश का सयोग होने पर ही जगत् की उत्पत्ति होती है इस स्योग को नारी एव पुरुष के स्योग की उपमा दी गई है, जिस प्रकार स्त्री-पुरुष के सयोग से सृष्टि होती है उसी प्रकार प्रकाश (शिव) तथा विमशं की सयोगावस्था से 'विन्दु' का जन्म होता है जो दोनो की एकता (Union) का द्योतक होता है। विन्दु की अवस्था मे शक्ति एव शिव दोनो का सामरस्य रहता है, इसे 'स्वायभूलिङ्ग' भी कहा जाता है। शक्ति तथा शिव के इस समागम और सामरस्य को ही 'कामरूपपीठ' कहा जाता है

विस्तार के लिए द्रष्टव्य—ित्रपुरारहस्य जिल्द ४ मे गोपीनाथ कवि-राज की भूमिका।

<sup>2.</sup> Some Aspects of the Philosophy of Sakta Tantra—G N. Kaviraj (princess of waee's series—Vol. II)

<sup>3</sup> Some Aspects of the Philosophy of Sakta Tantra

गोपीनाथ कविराज के अनुसार विमर्श एव प्रकाश दोनो सर्वातीत शक्ति के ही दो रूप (Aspect) है, इसका तात्पमं यह है कि शाक्त-शैव दार्शैनिक परमिशव को 'परब्रह्म' के अर्थ मे प्रयुक्त करते है और इस परब्रह्म की शक्ति को 'सर्वातीत-शिक्त' कहते है, शिव एव विमर्श (क्रियात्मक) शक्ति उस सर्वातीत शक्ति के ही दो रूप है, अत. परमिशव शिवोत्तीणं अवस्था है—यह स्मरणीय है।

अतः शिव (प्रकाश) रूप को 'अम्बिकाशिक्त' तथा विमर्श शिक्त को 'शान्ता' भी कहा जाता है। इनके सामरस्य के बाद इच्छा (वामा) ज्ञान (ज्येष्ठा) तथा किया (रौद्री) का विकास होता है। इन्हीं को शाक्त पूर्णीगिरि जालधर तथा उड्डीयान पीठ कहते है। यही पश्यन्ती, मध्यमा तथा बैखरी वाणी की स्थितियाँ कहलाती है और इन सबके परे है 'परावक्' या सर्वातीत शिक्त।

इच्छाशिक्त के उत्पन्न होते ही चैतन्य मे स्थित सूद्रम ब्रह्माण्ड के एक अश अपने को (जो वास्तव मे ब्रह्म का ही रूप है) अवभासित करने लगता है इस आभास को ही सृष्टि कहते हैं,।यह आभास देश एव काल मे होता है। प्रलयकाल मे यह आभास रूप सृष्टि फिर चैतन्य से समा जाती है, उसी प्रकार जिस प्रकार दपंण से आभास उत्पन्न होता है और फिर उसी दपंण मे समा जाता है। जिस प्रकार दपंण एव आभास भिन्न-भिन्न प्रतीत होने पर भी एक है, उसी प्रकार सृष्टि शक्तिरूप ही है, और शक्ति तथा शक्तिमान की एकता हम बता ही चुके हैं।

ओकार द्वारा इन अवस्थाओं को ही प्रकट किया जाता है। 9

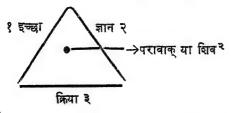

<sup>(1)</sup> Some Aspects of the Philosophy of Sakta tantra

सम्पूर्णं जगत् इसी तिकोण और विन्दु से ही उत्पन्न होता है। पुरुष एव स्त्री का मिलन भी इसी की पुनरावृत्ति मात्र है।

<sup>(</sup>२) शक्ति-अंक (कल्याण) में किवराज जी ने त्रिकोण स्थित विन्दु को 'शिव रूप'।भी कहा है यद्यपि 'विन्दु' सर्वदा शक्ति सहित है। त्रिकोण योनि है और विन्दु शिव का विन्दु (वीमं)—( द्रष्टव्य-शक्ति अक, पृष्ठ ५८)।

| १        | २        | ₹            |
|----------|----------|--------------|
| पश्यन्ती | मध्यमा   | बैखरी        |
| अ        | इ        | म् = ओइम्    |
| सृष्टि   | रक्षा    | <u> নাহা</u> |
| वामा     | ज्येष्ठा | रौद्री       |
| इच्छा    | ज्ञान    | क्रिया       |

शिव-शक्ति (प्रकाश विमर्शे ) की सामरस्यावस्या तत्त्वो से परे की अवस्था है। शक्ति तत्त्वों के रूप में शिव से भिन्न रूप धारण कर लेती है और साथ ही शिव से अभिन्न भी रहती है। इसी शक्ति को 'शाश्वत योनि' ( मुध्ट का कारण ) कहा गया है, यही शिव (या पुरुष) के आनन्द का सार है क्यों कि सृष्टि द्वारा वह 'शिव' को आनन्द देती है। शिव अपने ही अश द्वारा अपने को आवरण मे बॉधकर ( जीव रूप धारण कर ) सुष्टि का खेल रचता है और क्योंकि यह सृष्टि रूपी क्रीडा शिव के भीतर ही होती है, अत: इसे आत्मानुभूति (Self realisation ) कहा गया है, जैसे दर्पण मे हम अपना ही रूप देखकर आनन्दित होते है, उसी प्रकार शक्ति जगत के रूप मे शिव को अवभासित ( Reflected ) कर देती है और जगतू रूपी अपना ही प्रतिबिम्ब देखकर शिव आनन्दित होते है अतएव सृष्टि शिव की आनन्दमय लीला है। जब शिव के साथ हम तादातम्य स्थापित कर हम भी अपने को 'शिव' समझते हैं तब सारा जगत हमारे लिए भी आनन्दमय लीला बन जाता है और हम मूक्त हो जाते हैं- कचुक कट जाते है, "यह सब मै ही हूँ" ऐसा अनुभव होने लगता है। इसीलिए आगम मे शक्ति को 'दपंण' की उपमा दी गई है। शक्ति दपंणवतु शिव के आत्मज्ञान को आभासित करती है । इस शक्ति द्वारा ही शिव 'आत्मसाक्षात्कार' करता है, इस शक्ति के बिना शिव को इसीनिए 'शव' कहा गया है क्योंकि शिवन के बिना शिव आत्म साक्षात्कार (Self Knowledge) या आत्मज्ञान नही कर सकते । इस 'आत्मज्ञान' को ही तत्र 'अहम्' कहते हैं । अपनी शक्ति का दर्शन ही आत्म-साक्षात्कार है, अपने को जानना है। यही 'पूर्णाहन्ता चमत्कार' कहलाता है ।

<sup>(</sup>१) It (মানি) is likened in the Agam to a mirror, serving to reflect the self-knowledge of Shiva For it is through it,

जिस प्रकार एक दपंण किसी दृश्य को तब तक आभासित नहीं कर सकता जब तक कि दृश्य बाहर न हो, यदि कोई दृश्य बाहर हो भी और यदि प्रकाश न हो तो उस दृश्य का आभास दपंण में प्रकट न होगा अतः 'पराशक्ति' को भी जगत् रूपी आभास के लिए 'परिशव' की आवश्यकता पड़ती है। यद्यपि वस्तुतः पराशक्ति एव परिशव एक और अभिन्न हैं। इसको अन्य प्रकार से भी समझाया जा सकता है—

तत्त्वातीत पदार्थं या अनृत्तर अवस्था (परमिशव) के बोध के लिए 'अकार' का प्रयोग होता है। यह प्रयम अवस्था है। द्वितीय अवस्था मे शिव व शिवत का सामरस्य होता है, इसमे शिव को 'अकार' या प्रकाश तथा शिवत को 'हकार' या विमर्श कहते हैं। शिव अमिन रूप है, शिवत सोमरूपा है, इन दोनो का बिन्दु रूप मे परिणत होना (रज+वीभं) ही 'अहम्' है। साम्यभग होने पर यह बिन्दु शुक्ल व रक्त बिन्दु रूप मे व्यक्त होता है जैसे अमिन के स्पर्श से घृत द्रवित होता है, वैसे ही प्रकाशात्मक शिव के सन्पर्क से विमर्श रूपा पराशक्ति द्रवित होती है और उससे परमानन्द अमृत धारा का स्नाव होता है, यही धारा 'चित्कला' या ब्रह्मानन्द का स्वरूप हैरे।

जब प्रकाशिबन्दु विमर्शिबन्दु मे प्रविष्ट होता है, तब बिन्दु मे—उच्छ्रुनता (Swelling) उत्पन्न होती है, तब इस बिन्दु से 'नाद' उत्पन्न होता है, इस 'नाद' मे समस्त 'तत्व' रहते है, यही नाद व्यक्त होकर 'त्रिकोण' रूपधारण कर लेता है।

शाक्त-विचारक सृष्टि के विकास को समझाने समझने के लिए तथा साथ ही आध्यात्मिक अनुभूतियों की प्राप्ति के लिए अनेक त्रिकोणों (चक्रस्थित ) का ज्ञान

that Shiva, eternally knows himself which Self-knowledge constitutes the essence (चेतन्य) and without it Shiva is no more than a (शव), a lump of lifeless matter. This self-knowledge is is technically known as अहम् ..... to see one's own Sakti is to see and enjoy one's own self. This (अहम्) is in reality the supreme self revealed in and to it self as an Infinite Delight (पूर्णाहन्ता वमत्कार)

Quoted from the Some Aspects of the Philosophy of Sakta-Tantra.

<sup>(</sup>२) शक्ति अक—( कल्याण-गोरखपुर ) गोपीनाथ कविराज

प्राप्त करते है, इनकी व्याख्या अत्यधिक रहस्यमय और साकेतिक है—उदाहरण के लिए उपर्युक्त त्रिकोण मे एक विन्दु प्रकाश है, एक विमशं है, इन दोनो के सयोग से 'काम या रिव' नामक मिश्रविन्दु व्यक्त होता है—अिम तथा सोम इसी 'काम' के कला रूप मे माने जाते हैं। अतः 'कामकला' रहने से—प्रकाश विमशं तथा काम या रिव—इन तीनो का बोध होता है। इसी प्रकार आगे त्रिकोणात्मक पद्धित पर सृष्टि विकास होता है, यही कारण है कि किसी भी देवता के मूल तत्व के अनुसंघान मे लिङ्गयोनि का समन्वयरूप त्रिकोणस्मित 'मध्यविन्दु' ही दिखायी पडता हैं —तात्पर्यं यह कि शाक्तों को प्रत्येक देवता के अनुसंघान मे योनिस्थित वीर्यं-विन्दु के ही दर्शन होते हैं और इसे वह सृष्टि प्रक्रिया के रूप मे समझते हैं, इसीलिए भोग तया मोक्ष दोनों को एक ही पद्धित द्वारा यहाँ समझाया जाता है। व्यष्टि, समष्टि एव महासमष्टि—सबमे एक ही किया होती है।

प्रपंच के लय हो जाने के बाद, वृत्तिनाश हो जाने के बाद भी 'एककला' जागृत रहती है। निर्वाण के बाद यही कला जीव की 'उन्मनी' अवस्था मे रहती है। इसकी भी निवृत्ति के बाद जिस निष्काम अवस्था की प्रति होती है, वही शिव-शक्ति तत्व है, यही 'महावैन्दवावस्था' है, इसमे किसी का कोई अस्तित्व शेष नही रहता र

इस अवस्था से स्थूल जगत् पुनः व्यक्त होता है जिस प्रकार दीप-किलिका से प्रभा-मडल विकीण होता है, उसी प्रकार यह स्थूल, जगत् ही प्रभा-मडल के समान व्यक्त होता है और शिव-शिक्तित्व ही वह दीय-किलिका है। साधक इस स्थूलरिय-माला को इन्द्रियो प्रत्याहार से समेटने का प्रयत्न करते हैं। इसी प्रकार आनरिक अतःकरण रूपी रिश्माला भी आत्मिवन्दु में लीन हो जाती है। इस प्रकार विकोणात्मक अभिज्यिक के बीच मन्य-बिन्दु में दिज्य-भियुत-शिव-शिक्ति का प्रृंगारादि विलास चलना रहना है। श्री गोपीनाथ किवराज के अनुसार राधा-कृष्ण का मुगल मिलन, आदि बुद्ध एव प्रज्ञा पारिनित्र। कः मुगनद्वरूप यही है। यही त्रिकोण ही 'प्रणव' है। सुपुन कुडिननी-शिक्ति भी यही है—कुडिननी जागृत होने पर शिव-शिक्ति का भेद विगलित हो जाता है और जीवशक्ति एव शिवशिक्ति—एकाकार हो जाते हैं। विन्दु तथा त्रिकोणत्व का भेद दूर हो जाने के कारण विन्दु

<sup>(</sup>१) शक्ति अक-कल्याण-गोपीनाथ कविराज,

<sup>(</sup>२) वही द्रष्टव्य--'शक्ति साधना' शीर्षंक निबंध

का विन्दुत्व व त्रिकोणत्व कुछ भी शेष नहीं बचता, जो शेष रहता है वह आदि सत्ता है—आवाङ्गमनसगोचर है। १

शिव शक्ति की एकता ही शाक्त-साधना का विषय है। शिव को अकुल और शक्तिको कुल भी कहा गया है, अत: अकुल एव कुल का अनुसधान ही शाक्तदर्शन तथा उद्देश्य है, श इसीलिए यह 'कौलदर्शन' कहलाता है।

तत्त्वजाल: उपयुंक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि परमिशव अपकी शक्ति पराशक्ति से किस प्रकार शिव एव शक्ति के रूप मे आभासित होता है और किस प्रकार शिव-शक्ति सामरस्य या समागम से सृष्टि होती है।

- (१) अतः परमिशव जब स्वेच्छा से उपाधि से आछन्न होकर ही 'शिव' कहलाता है, यह प्रथम 'तत्त्व' है।
- (२) शक्ति—यह द्वितीय तत्व है—इसे पूर्वोदितामृष्टि की 'प्रपचवासनारूपा' इच्छा कहा गया है।<sup>3</sup>
  - (३) सदाशिव-अहम् के उदय की अवस्था ही 'सदाशिवतत्त्व' है।
  - (४) ईश्वर—भेद विषयिणीवृत्ति से युक्त तुरीयावस्था का तत्त्व ही ईश्वर कहलाता है। इसमे 'इदम्' का बोघ होता है यह तत्त्व भेद को विषय करता है।
  - (प्र) विद्या—'जगत् में ही हूं'—यह जो सदाशिवसम्बधिनी वृत्ति है, वही विद्या तत्त्व है।
  - (६) माया-यह जगत् है-ऐसी भेदबृद्धि ही माया है।
  - (७) अविद्या-विद्या का तिरोघान करनेवाली वृत्ति ही अविद्या है।
  - (५) कला—जीव मे निष्ठ जो सर्वकर्तांत्त्व है, जब वह 'किंचित्कर्तांत्व' से सकुचित हो जाता है, तब उसे 'कला तत्त्वास्था' कहते है।
  - (१) शक्ति-अक-शाक्त-साधना
  - (२) अकुल शिव हत्युक्त, कुल शक्ति समीरितम् ।कुलानुकुलासन सन्धान निपुणाः कौलिकाः प्रिये ।।

—हसविलास, पृष्ठ ११४

,शुरामकल्प तत्र से उक्त इनके अनुसार इन सभी तत्त्वो की व्याख्याएँ की गई है।

- (१) राग—जीव मे निष्ठ जो नित्यतृप्ति है, वही जब किसी विषय मे अतृप्ति से सकुचित हो जाती है, तब 'रागतत्त्व' कहलाती है।
- (१०) काल-आच्छादनग्रस्त चैतन्य की वृत्ति ही काल है जिसमे जन्मता है, बढता है, नष्ट होता है आदि प्रयोग होते है।
- (११) नियति—अविद्या द्वारा सर्वस्वतत्रता के तिरोधान हो जाने पर जिसे 'कारण' रूप मे माना जाता है, वही नियति है अर्थात् अविद्या के कारण स्वातत्र्य का लोप हो जाता है, तब अज्ञ जीव असफलता सफलता, लाभ-हानि आदि अवस्थाओं मे जिस कारण की खोज करता है, वह तस्व नियति है।

उपर्युक्त ११ तत्त्वों के अतिरिक्त जीव, प्रकृति, मन, बुद्धि, अहकार, १० इन्द्रियो, पाँच तन्मात्राएँ (शब्द, रूपादि), तथा पचभूत २५ तत्त्व और है, कुल मिलाकर २६ तत्त्व ही है, शैव-दर्शन में भी यही ३६ तत्त्व माने जाते हैं, जिनकी चर्ची कश्मीरी शैवदर्शन में दम कर चुके है।

किंचित् ध्यान से देखने पर ज्ञात होता है कि साख्य के २५ तत्त्वों को यथावत् शाक्तशैव दश्नंन स्वीकार करता है, उनमे ११ तत्त्वों को और जोड दिया गया है और इन ११ तत्त्वों के, द्वारा प्रकृति एव पुरुष के द्वैतभाव को समाप्त कर दिया गया है, प्रकृति को परमिश्वव की शक्ति मान कर साख्य के द्वैतवाद को अस्वीकृति कर दिया गया है, इस प्रकार शाक्त एव शैव दार्शनिक दृष्टि से ऐसे अद्वैतवादी हैं जो ब्रह्म तथा जगत्—दोनो को 'सत्' मानते हैं और फिर भी अद्वैतवादी हैं क्योंकि उनकी दृष्टि से जडजगत् चैतन्यतत्त्व का ही एक रूप हैं—चैतन्य से ही चैतन्यतत्त्व जडतत्त्व व्यक्त होता है। किन्दु शाक्त-शैव दर्शन न परिणामवादी है, न आरम्भवादी है, न विवत्वतादी हैं, इसे हम 'अविकार परिणामवादी' कर सकते हैं। क्योंकि शिव तटस्थ और उदासीन होकर 'सृष्टि' को देखते है, अत: इसे 'सृष्टिवाद' भी कह सकते हैं, पारमार्थिक दृष्टिकोण से ही इस मत को यह सज्ञा दी जा सकती है।

<sup>(</sup>१) तस्य सर्वस्वतत्रस्य विपिधान पूर्वोक्ताविद्ययाकृत, तदेव कारणान्तरापेक्ष यत्कारणामपेक्षते, तिश्चयतिपदवाच्य एकादश तत्त्वम्—परशुरामकल्प-तत्र (पृष्ठ २३) विस्तार के लिए द्रष्टव्य—'कश्मीरी शैंवदर्शन'

दीचा: शाक्ते में भी शैंवों की तरह शाक्ती, शाम्भवी एवं मात्री दीक्षा प्रचिलत है। शाक्ती दीक्षा में गुरु शिष्य में शिंक का प्रवेश कराता है। शाम्भवी दीक्षा में कामेश्वर (शिंव) कामेश्वरी (शिंक) के रक्त शुक्ल चरणों की भावना करके दीक्षा दी जाती है।

मांत्री : दीक्षा मे शिष्य के कान मे गुरु मत्र पडता है।

वस्तुतः तीनो दीक्षाओं में 'घ्यान' की प्रिक्रिया ही स्वीकृत है। उदाहरण के-लिए शाक्ती दीक्षा में शिष्य से कहा जाता है कि वह घ्यान करें कि उसके मूला-घार चक्र से ब्रह्मवित्र तक अग्नि प्रज्वलित हो रही है। इस प्रकार के घ्यान कराने से शिष्य की कुडलिनो जागृत हो जाती है, ऐसा विश्वास है, 'परन्तु यह सब गुरु-कृपा से होता है, यह बार-बार कहा गया है।

दीक्षा में गुरु का महत्व सर्वोपिर है। गुरु और देवता और मत्र—इन तीनों की एकता प्रतिपादित की गई है। जब शिष्य इन तीनों के साथ तादात्म्य स्थापित कर लेता है, सिद्धि प्राप्त हो जाती है।

दीक्षा के बाद शिष्य का नामकरण होता है यश आनन्दनाय, गणनाथ आदि।

देवी रहस्य मे इस दीक्षा का विस्तृत वर्णंन मिलता है। विनवरात्रि मे नदी तट पर, ईशानिदशा मे वेदी बनाकर परादेवी का 'चक्र' बनाना चाहिए। मूलमत्र का उच्चारण करते हुए सिंदूर से देवी का यत्र बनाये, इस अत्र मे विन्दुयुक्त त्रिकोण से युक्त छता ६ त्रिकोण होते हैं, गणेश, धर्म, वरुण तथा कुबेर की स्थापना की जाती हैं। खटकोणों मे मोहिनी की पूजा होती है, त्रिकोंण के मध्यविन्दु मे परादेवी की पूजा होती है। पुन: गुरु की पूजा की जाती है। योनिरूप कुड मे होम किया जाता

<sup>(</sup>१) तस्यामूलमाब्रह्मविल प्रज्वलन्ती प्रकाशलहरीं ज्वलदनिभा ध्यात्वा तद्रविमभिस्तस्य पापपाशान् दथ्वा.....(परशु० सूत्र ३६ सूत्र)

<sup>(</sup>२) देवीरहस्य रामचन्द्र काक, हरभट्ट शास्त्री प्रथम पटल १६४१, श्रीनगर, कश्मीर

<sup>&#</sup>x27;देवीरहस्य' 'रुद्रयामल' का भाग माना जाता है, यद्यपि इसमे कुछ भाग मुसलमानी शासन में लिखे गए हैं तथापि इसमे गुरु शिष्य परपरा से प्राप्त प्राचीन साधना का वर्णन है (द्रष्टव्य—देवीरहस्य की भूमिका)

हैं। न्यास द्वारा भूत शुद्धि की जाती है। प्राणयाम एव घ्यान के बाद गुरु मत्र देता है। देवीरहस्य मे जप, होम, पुरश्चरण आदि का विस्तार से वर्णन है।

शक्तिपात: शाक्तयोग मे शक्तिपात का विशेष महत्व है। शक्तिपात का विस्तृत वर्णन कश्मीर शैवदर्शन मे किया गया है। शक्ति-साधना मे भी शक्तिपात का अर्थ ब्रह्म या गुरु का अनुग्रह है, इससे दिव्य शक्तियाँ अकस्मात् जागृत हो जाती हैं।

कहा गया है कि शक्तिपात से शिष्य अनुग्रह प्राप्त करता है। जहां शक्ति अवतरित नहीं होती, वहाँ सिद्धि नहीं प्राप्त हो सकती। 9

दीक्षाओं के शाक्त साधना में कई भेद हैं। कलावती दीक्षा 'शारदातिलक' में इसका वर्णन किया गया है। तत्त्वाध्वा, भुवनाध्वा, वर्णाध्वा, मंत्राध्वा इन पाँच दीक्षाओं का विधान है। कश्मीर शैवदर्शन में इसका विवरण दिया गया है।

हंसविलास तंत्र मे एक मनोरंजक बात कही गई है कि कलयुग मे तो सभी वर्णसकर है, अत: कौन सी दीक्षा दी जाय ? इसका समाधान यह है कि ब्रह्मचयं से सन्यास से गायत्री-दीक्षा या वैदिकदीक्षा दी जा सकती है, किन्तु मोक्ष प्राप्ति के लिए तुर्याश्रय मे शिवदीक्षा या शाक्तदीक्षा ही विधेय है। क्योंकि श्रृति गुष्क है; अत: कमंयोगी, भिक्तयोगी तया राजयोगी तुर्याश्रमी बनते हैं और शिवदीक्षा प्राप्त करते हैं। रे

दीक्षा का वास्तविक तात्पर्यं गुरु द्वारा ज्ञान के प्रकाश का दान है (दीयते ज्ञानम्) जिससे पापावरण का नाश हो जाय। सामान्यतः इसका अर्थ शिष्य के कान मे मत्र पढना होता है। उताराभिक्तसुवाणं मे क्रियावतीः, वर्णंमयी कलावती तथा वेवमयी—दीक्षा के ये भेद किये हैं। ४

<sup>(</sup>१) शक्तिपातानुसारेण शिष्योऽनुग्रहमहँति । यत्र शक्तिनं पतित्, तत्र सिद्धिनं जायते । हसविलास, पृष्ठ १०२

<sup>(</sup>२) हंसविलास, पृष्ठ ११०-१११

<sup>(</sup>३) ताराभक्तिसुघार्णन, Tantric Texts XXI. 1940, Calcuttaintroduction, Page 7

<sup>(</sup>४) वही, पृष्ठ द

शक्ति साधनाः शाक्तो के अनुसार स्विवमर्श ही पुरुषार्थं है (स्विवमर्शः पुरुषार्थः ) अर्थात् साधक जब यह अनुभव करे कि परिशव ही हूँ, सोऽह, ऐसा प्रत्यिभिज्ञान ही उद्देश्य है, प्राप्तव्य है। जैसे कण्ठस्य आभूषण का विस्मरण हो जाने पर उसके अन्वेषण के लिए इघर-उघर भटकते है और जब उसका पुनः स्मरण हो आता है (प्रत्यिभिज्ञान) उसी प्रकार जीव अवस्था मे हम यह भूल जाते हैं कि हम परिशव ही है। यह 'ज्ञान' हमे भगवत्कृपा से ही प्राप्त होता है।

अतः शाक्त-दश्तंन मे भी सबंप्रयम शक्ति की कृपा की ही आकाक्षा की जाती है। बिना देवी की कृपा के कुछ भी प्राप्त नहीं होता। शैव एव वैष्णव भी यही मानते हैं।

भगवत्क्रपा को प्राप्त करने के जिए उपासना की आवश्यकता है। २ योग द्वारा प्राप्त मोक्ष मे पुनरावृति की—पुन: जन्मधारण की सम्भावना रहती है, अत: उपा-सना अनिवाम है।

शाक्त-शैव उपर्युक्त कारण से ही योग के साथ भक्ति या उपासना को आव-श्यक मानते हैं।

उपासना मे मत्र महत्त्वपूणं है क्यों कि वे साक्षात् पराशक्ति स्वरूप है, पराशक्ति बैखरी वाणी के रूप में स्फुरित होती है अतः मंत्रो द्वारा उस सूद्धम सर्वातीत सत्ता या परावाक् की अनुभूति सहज हो हो सकती है। इसीलिए मत्रो में अचिन्त्यशक्ति मानी गई है 3

मत्र केवल किसी वर्ण के मात्र उच्चारण को नहीं कहते अपितु गुरु, मंत्र, देवता, आत्मा, मन तथा पवन (प्राणवायु)—इनकी एकता स्थापित करनी पडती है, इस ऐक्य की अवस्था में मंत्र का उच्चारण होता है, अत: मत्र के साथ घ्यान मिला रहता है, यह एकता 'भावना' से सिद्ध होती है। भावनारहित मत्र का जाप निष्फल रहता है। मत्र एव विद्या में शाक्त साधक अतर बताते है। मत्र का सम्बध

<sup>(</sup>१) परशुराम कल्पसूत्र—सूत्र ६

<sup>(</sup>२) वही, सूत्र ६ की व्याख्या

<sup>(</sup>३) वही-मन्त्राणार्माचन्त्यशक्तिता-सूत्र द

पुरुष देवताओं से और विद्या सम्बंध स्त्री देवताओं से होता है। शिव-शनित की एकता के लिए विद्या का प्रयोग मत्र के साथ किया जाता है।

साधक की चित्तवृत्ति के अनुसार भिन्न-भिन्न देवियो के अनेक विद्याओं का विधान किया गया है। कालिका के यत्र (विद्या ) को तामसी षोडशी के मत्र को राजसी तथा परादेवी के मत्र को सात्विक माना जाता है?

> बालादेवी का मत्र-ए की सी: बालामें नम: काली का मत्र-की की की हूं हू ही ही दक्षिणे कालिके कीं की को हूं हू ही हीं स्वाहा सरस्वती-डो ही ऐ हीं डो सरस्वत्यैनमः षोडशाक्षरी मत्र ) श्री ही की ऐं सौ: जो ही श्रीं (१६ वर्णवाला) } कएईल ही हसकहल ही

सकलही सौ: ऐं क्री ही श्री

इसी प्रकार अन्य देवियो के अलग अलग तत्र है । देवीरहस्यतेत्र मे शिव एव विष्णु के भी मत्र दिये गए है। इससे स्पष्ट है कि विष्णु को तात्रिक देवता माना जाता है। ४ इन मत्रों के तत्रों में 'विद्या' (शुद्धज्ञान) कहा जाता है।

तत्रों का विश्वास है कि मत्रजप से ही सिद्धि होती है, वैष्णवों का भी यही विश्वास है। देवी रहस्य मे मत्रजप के दक्षिण मार्गी एव वाममार्गी-दोनों-उपाय वर्णित है। वाममार्गं के अनुसार 'मध्यानपरायण' साधक को किसी नम्न परस्त्री के साथ समागम-अवस्था मे ही मन्न का १ लाख बार जप करना चाहिए - आश्विद्धि का यह श्रेष्ठ उपाय है।"

<sup>(</sup>१) ललिता सहस्रनाम : ब्राह्माण्डपुराण के उत्तरखढ मे प्राप्त-भास्कर राय की टीको सहित. अनतकृष्ण शात्री द्वारा अँगरेजी मे अनूदित. द्वितीय संस्करण ओटकमंड १६२५, भूभिका भाग

<sup>(</sup>२) देवीरहस्य: रामचन्द काक - १६४१- श्रीनगर: कश्मीर पटल १ पुष्ठ ७१-७२

<sup>(</sup>३) वही, पटल २ (४) वही, पटल ४

<sup>(</sup> ५ ) वही, पटल १०, पुष्ठ २५

सिद्धि का अर्थ 'शक्ति-प्राप्ति' किया गया है। शक्ति का अर्थ यह है—जप के अन्त मे जगत् की उत्पत्ति, स्थिति और सहारक जो 'मिति' उत्पन्न होती है, उसी को 'शक्ति' कहते है।

मत्र नादात्मक है, इस नाद का अनुसघान ही शाक्त-साघना का मुख्य विषय है, किन्तु दु:ख की बात यह है कि सामान्य लोग बाह्य बातो पर अधिक बल देते हैं।

लिता सहस्रनाम में कहा गया है कि देवी का ध्यान स्त्री या पुरुष—दोनों रूपों में किया जा सकता है क्यों कि देवी न स्त्री लिड़्न है, न पुल्लिड़्न । लिला-सहस्रनाम में इस देवी के लिए अक्षरों की संख्या के अनुसार मंत्रों का विधान किया गया है यथा—

पिंडमत्र: एकाक्षरी मत्र

कर्त्तरिमत्र: २ अक्षर के

बीज: ३ से ६ अक्षरो तक के

मंत्र: १० से २० अक्षरो तक के

माला : २० से अधिक अक्षरो की माला होती है

मत्र या विद्या को 'कादि' या 'हादि' विद्या के नाम से पुकारा जाता है। प्रारम्भ मे 'क' होने पर 'कादिविद्या' अन्यथा 'हादि विद्या' होती है।

कुंडिलिनी योग: 'षट्चक्रभेद' द्वारा नादानुसधान ही शाक्त-योग का मुख्य विषय है। आज्ञाचक के भेदन के बाद ज्ञान का उदय होता है। इसके बाद विन्दु-स्थान है जो योगियो का तृतीय नेत्र है। इसमे स्थित होकर द्रष्टा प्रपच को तटस्थ होकर देख सकता है। अत: यह समझना कि हठयोग केवल सिद्धि के लिए है, ग्लत है यद्यां बहुत से योगी हठयोग को केवल सिद्धिदाता मानते है।

'विन्दु के बाद अर्थंचन्द चक्र है। विन्दु को चन्द्रविन्दु तथा अर्थंविन्दु को अर्थं-चन्द कहते हैं इसी मे अष्टकला शक्ति का विकास होता है। इसके बाद घोर अवरोधकारी अवस्था का उदय होता है, यह 'रोधिनी' कहलाती है। इसे मेदकर साधक नाद-भूभि मे प्रतिष्ठित होता है। ब्रह्मरन्ध्र मे नाद का लय होता है। इसके बाद चित् शक्ति का उदय होता है, तत्पश्चात् त्रिकोणस्वरूपा 'व्यापिका' है, वह

<sup>(</sup>१) वही, पटल १४, पृष्ठ १३

विन्दु के विलास्वरूप वामादि शक्तित्रय से संघटित है। इसके पश्चात् 'समना' शक्ति का उदय होता है, यह शिव से सयुक्त रहती है। 'समनावस्था' मे आकर मन स्पन्दन-हीन होकर समाप्त हो जाता है, इसके बाद 'चिद्रूपा' एक कला रहती है, इसे इसे 'निर्वाणकलारूप' कहा गया है, यही 'उन्मनाभूमि' है, साख्य इसे ही 'कैवल्य' कहते है इसके पश्चात् विन्दु भी लय हो जाता है, महाशक्ति का आवि भीवि हो जाता है, यही पूणेंता की अवस्था है। 9

विन्दु का जब लय होता है, तो एक रिक्त दशा उत्पन्न होती है, इसी को योगी 'अमावस्या कहते है, इसके बाद महाशक्ति के आविभाव के बाद 'पूर्णदशा' को हो 'पूर्णिमा' कहा जाता है। महाशक्ति की 'अमावस्या' की ओर जो स्फूर्ति है, वही 'कालीरूप'है और पूर्णिमा के रूप मे षोडशी त्रिपुरा सुन्दरी या श्रीविद्या व्यक्त होती है भयंकर एवं कोमल देवियों के रूप का रहस्य यही है, इसी को 'कालीकुल' या 'श्रीकुल' भी कहा जाता है। इन दोनो के मध्य मे तारा या तारिगी विद्या है कुंडलिनी जाप्रत होने पर ही यह अवस्था प्राप्त होती है।

कविराज जी के अनुसार शक्ति-साधना में सकल निष्कल तथा मिश्र शक्ति की ये तीन अवस्थाएँ हैं। क्रम का घ्यान रखने से सकलभाव की उपासना निकृष्ट है, मिश्रभाव की उपासना मध्यम है तथा निष्कल उपा-सना ही श्रेष्ठ है, किनराज जी बिना गुरु कृपा के और कुडिलनी के जागरण के किसी को शाक्ति-उपासना का अधिकारी नहीं मानते।

मूलाधार से आज्ञा चक्र पर्यन्त चक्रेश्वरी रूप मे शक्ति की आराधना निकृष्ट उपासना है। परन्तु जो साधक इन्द्रिय तथा प्राण की गति का अवरोध कर कुलपथ मे प्रविष्ट नहीं हो सकता उसके लिए देवी की अधम उपासना भी नहीं है 3।

भेद-बुद्धि जब तक है, तब तक मूलाधार से सहस्रदल कमल तक, देवतादि सिहत समग्र देवी-चक्र की उपासना ही कर्मात्मक अपरा पूजा है। कुडलिनी योग के पूर्ण होने पर साधक के हृदय मे नाद की अभिव्यक्ति ही आन्तर जप या मानसजप

<sup>(</sup>१) शक्ति अंक-'शक्ति-साधना'-कल्याण गोरखपुर

<sup>(</sup>२) वही (३) वही

है, इसमे साधक पूर्णतः अंतर्मुख होने पर ही सफल होता है। वस्तुतः यह चित्त को निरन्तर अतर्मुखता के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है।

षट्चक निरूपणः ७२ हजार नाड़ियों के इस शरीर का आधार मेरुद्गड है। शरीर या पिण्ड ब्रह्माण्ड का ही लघुरूप है।

षट्चक्र: सुषुम्णा के भीतर स्थित माने जाते है। ये कमल के आकार के है और प्रत्येक चक्र कमल के दल एव वर्ण भिन्न है।

आगे का विवरण षट्चक्र निरूपण (पूर्णानन्द) के आधार पर दिया जाता है । े जिसे पृथक् चार्ट पर देखा जा सकता है ।

उपर्युक्त विवरण 'षट्चकनिरूपण' के आधार पर 'शक्ति-अक' से दिया गया है। अन्य ग्रथो मे कुछ भिन्नता भी पायो जाती है, जैसे 'बाला-पद्धति' मे गणेश, सरस्वती, लद्दमी, नारायण आदि देवी-देवताओ का उल्लेख है।

कुछ योगी कद एव कुडिलिनी को नाभिस्यल मे मानते है। कुछ कुडिलिनी को 'अनाहतचक' मे मानते है। अर्जनी के गिखितेल (१७ वी शताब्दी) महाशय ने कुछ 'मौलिक' चक्र-चित्र बनाए है जो शक्ति-अक मे दिए गए है। गिखितेल के अनुसार चक्रो का सम्बंध सोम, बुध, शनि आदि नक्षत्रों से है। हसे विन्दुओं का समूह कहा गया है। यथा ह + विन्दु = ब्रह्म (ह) स + विन्दु = समं । "

कुडिलनी योग का वर्णन शाक्ततत्रों में स्त्री-पुरुष रित-रहस्य के माध्यम से वर्णित हुआ है। जिस प्रकार कोई स्त्री राज-मार्ग पर चलती हुई किसी गुप्त स्थान में अपने पित या प्रेमी से मिलती है और आलिङ्गन के बाद अमृत (वीर्य) गिराती

षद्चको का विस्तृत विवरण शक्ति अक, (पृष्ठ ४५१—४५६) मे द्रष्टन्य ।

<sup>(</sup>१) वही

<sup>(</sup>२) षट्चक निरूपण — शक्ति अक, मृष्ठ ४५३२ से उद्भृत

<sup>(</sup>३) वहीं (४) वहीं

<sup>(</sup>५) ललिता सहस्रनाम-अँगरेजी अनुवाद, मे बैन्दव शब्द की व्याख्या

| चक्र        | स्थान                         | कमल दल<br>सख्या | दलवर्णं | बीजाक्षर                                | तत्व<br>तथा<br>यत्र        | यंत्ररग         | मंत्र<br>बीज |
|-------------|-------------------------------|-----------------|---------|-----------------------------------------|----------------------------|-----------------|--------------|
| मूलाधार     | मेरुदड के<br>नीचे             | ጸ               | रक्त    | वँ, शँ, षँ,<br>सँ                       | चतुष्कोण<br>पृथिवी<br>तत्व | पीत             | लँ           |
| स्वाधिष्ठान | लिङ्ग-स्थान<br>के             | ę,              | सिन्दूर | बै, भै,<br>में, बैं, रें,<br>लें        | जलनत्व<br>अर्थंचन्द्र      | चन्द्रवत्       | वँ           |
| मणिपूरक     | नाभि-प्रदेश<br>के सम्मुख      | १०              | नील     | डॅ, ढॅ, णॅं,<br>''फॅं (तक)              | अग्नि<br>त्रिकोण           | बालरवि-<br>सदृश | रँ           |
| अनाहत       | हृदय के<br>सम्मुख             | १२              | अरुण    | कं<br><br>" 'ठें (तक)                   | षटकोण<br>वायु              | घूम्र           | यँ           |
|             | कठ के<br>सम्मुख               | १६              | घूम     | <br>                                    | पूर्णंचन्द्राकार<br>आकाश   | आ <b>काशव</b> त | انون ا       |
| आज्ञा       | भूमध्य के<br>सम्मुख           | २               | श्वेत   | है                                      | लिङ्ग-यत्र<br>महततत्व      | विद्युत<br>वत्  | प्रणव        |
| सहस्रार     | मेरुद ह के<br>ऊपरी सिरे<br>पर | १०००            |         | प्रत्येक दल<br>पर बीस<br>बीस बार        | ×                          | ×               | ×            |
|             |                               |                 |         | प्रत्येक स्वर<br>एव व्यजन<br>स्थित हैं। |                            |                 |              |

है उसी प्रकार कुडिलिनी शिक्त सुषुम्ना-मार्ग (राजमार्ग) पर चल कर, गुप्त स्थानों में (चक्रों में ) निवास करती हुई महानपित (शिव) का आलिङ्गन करती है और अमृत गिराती है। यह कुडिलिनी, सदा ही सर्ग की तरह शब्द किया करती है, कान बन्द कर इस शब्द को सुना जा सकता है। 'देनी पुराण' के अनुसार इसका रूप प्रगाटक की तरह होता है। जिस प्रकार स्त्री के मिलने पर पुरुष के भीतर अम्न जागृत हो जाती है, उसी प्रकार कुंडिलिनी शक्ति के मिलने पर अम्न से चन्द्रमा द्रवित होता है।

वाणी की अभिव्यक्ति को भी कुंडलिनी योग से समझाया गया है। बीज के समान वाणी का अव्यक्त रूप (परा शक्ति) मूलाधार मे स्थित रहता है। पश्यन्ती अवस्था मे यह बीज अकुरित होने की ओर उन्मुख होता है। मध्यमा वाणी की वह अवस्था है जब दो पत्तियाँ प्रकट होती हैं किन्तु परस्पर सयुक्त रहती है बैखरी वाणी की वह अवस्था है जब अलग-अलग पत्तियों की तरह वाणी प्रकट होती है, किन्तु मूल मे वह मूलाधार से सयुक्त रहती है। नित्यतत्र के अनुसार वायु के द्वारा परावाणी सवंप्रथम मूलाधार मे जागत होती है, तत्पश्चात् वह वायु करप उठती है और स्वाधिष्ठान चक्र मे व्यक्त होती है, यह अवस्था पश्यन्ती कहलाती है।

अनाहत चक्र मे आकर बुद्धि के सयोग से यही वाणी मध्यमा कहलाती है और तत्पश्चात् वह विशुद्धि चक्र में व्यक्त होकर जब कठ से प्रकट होती है तब वह बैखरी कहलाती है। <sup>२</sup>

शक्तियाँ: शक्तिपूजा की देवता अनेक देवियाँ हैं। इनमे दस महाविद्याएँ, दुर्गा आदि है।

शक्ति पूजा में इनमें से कोई एक देवी उस पूजा की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है, उसी के सम्मुख सारी क्रियाएँ की जाती है। इनका विवरण इस प्रकार है।

<sup>(</sup>१) लिलता सहस्रनाम—अँगरेजी अनुवाद मे द्रष्टव्य 'कुडिलिनी' की व्याख्या ।

<sup>(</sup>२) लिलता सहस्रनाम—अँग्ररेजी अनुवाद मे द्रष्टव्य उपर्यूक्त शब्दो की व्याख्या।

द्शमहाविद्या—शक्तपूजा मे १० शक्तियां मुख्य है, यद्यपि अन्य अनेक शक्तियों के उपासना-क्रम तत्रों में विणत है। महाकाली, तारा, षोडशी, भुवने-श्वरी, छिन्नमस्ता, भैरवी, वल्गामुखी, मातङ्गी, कमला एवं धूमावती, ये क्रमश. महाकाल, अक्षोम्य, पश्च मुखशिव, ज्यम्बक शिव, कबन्य शिव, दक्षिणामूर्तिं काल भैरव, एकमुख महारुद्र, मतङ्ग शिव तथा सदाशिव पुरुष की शक्तियाँ है। धूमावती पुरुष शून्य है, अतः उसे 'विधवा' भी कहा गया है।

यह विभाजन महाभारत में नहीं मिलता, ऐसा प्रतीत होता है कि दुर्गा-सम्प्र-दाय दशमहाविद्या सम्प्रदाय से प्राचीन है।

दशमहाविद्या के अतिरिक्त सात माताएँ है-जाह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैद्याची, वाराही, ऐन्द्राणी, तथा चामुण्डा।

दशमहाविद्याओं में षोडशी को श्रीविद्या, लिलता, महा त्रिपुर सुदरी, बाला आदि नामों से अभिहित करते है—इसके दस रूप माने जाते हैं—कुमारी, त्रिरूपा, गौरी, रमा, भारती, काली, चण्डिका, दुर्गा तथा लिलता । इनकी उपासनाविधि भिन्न है और इनके सम्प्रदाय भी अलग-अलग हैं।

इनके अतिरिक्त नवदुर्गाएँ हैं । दुर्गा का अर्थ यहाँ देवी है । शैलपुत्री, ब्रह्मचारिग्री, चन्द्रघरटा, कूडमारडा, स्कन्दमाता, कात्यायनी, कालरात्रि महागौरी तथा सिद्धिदात्री । शक्ति अक (कल्याण ) मे इनके चित्र घ्यानादि दिये गए है ।

आयु की दृष्टि से देवियों की पूजा का भी विधान किया जाता है। १ वर्ष की देवी 'सन्क्या' २ वर्ष की 'सरस्वती' ७ वर्ष की 'चिरिडका' में वर्ष की 'सम्भवी' ६ वर्ष की 'दुर्भा' या 'बाला' १० वर्ष की 'गौरी' १३ की 'लच्मी' तथा १६ वर्ष की देवी 'लिलता' कहलाती है ।

शाक्त लोग 'शिक्ति' से ही सृष्टि का विकास मानते हैं, अत: शिव, विष्णु एव ब्रह्मा देवी से ही उत्पन्न हुए है, इस विकास को यो दिखाया जाता है। <sup>२</sup>

<sup>(1)</sup> Elements of Hindu Iconography. G. N Rao Vol. (i) Prt (11)

<sup>(2)</sup> Ibid Vol (1) part (ii)

आदि शक्ति— सात्त्विक अश $\rightarrow$  गौरी+ विष्णु आदि शक्ति— राजस—लदमी $\rightarrow$  महालद्दमी+ हिरण्यगभें आदि शक्ति— तामस—महाकाली $\rightarrow$ सरस्वती+ रुद्र

देश की दृष्टि से देवी के १२ स्थान कहे गए हैं—कामाक्षी (काचीपुर) कुमारी (केरल) सुदरी (बगाल) गुहलकेश्वरी (नैपाल) भ्रमरी (सलाया) अम्बा (आनतें) महालद्दमी (किरवीर) कालिका (माल्या) ललिता (प्रयाग) विन्ध्यवासिनी (विन्ध्याचल) विशालाक्षी (वाराणसी) तथा मगलवती (गया)।

त्रिपुरा देवी के तीन पीठ बताये जाते है-कामगिरि (कामाख्या पर्वत) जालधर तथा पूर्णीगिरि । इसे ही त्रिपुरबाला, त्रिपुरसुदरी तथा त्रिपुरभैरवी कहा गया है।

तोडलतत्र मे देवियो के-विशेषकर दस महाविद्याओं के दस भैरवों के नाम भी दिये गए हैं, महाकाल (काली) अक्षोम्य (तारा) शिव (त्रिनेत्र + पचमुख) (षोडशी) त्र्यम्बक (भुवनेश्वरी) दक्षिणामूर्त्ति (भैरवी) कवध (छिन्नमस्ता) एकवक्त्र के (वागना) मातगशिव (मातगी) विष्णु या सदाशिव (कमला)। विधवा धूमावती के भैरव का उल्लेख नहीं मिलता।

सम्मोहन तत्र मे चंडेश्वरी, लघुश्यामा, त्रिपुटा वनदुर्गा, शूलिनी, अश्वारूढा, त्रिलोक्यविजया, वाराही एवं अन्नपूर्णा का भी उल्लेख है। २

शक्ति-पूजा: परशुराम कल्पतत्र मे लिलताक्रम, श्यामाक्रम आदि कई देवियो की उपासना का वर्णंन है, साधक की चित्तवृत्ति के अनुसार ही साधनाओं का विधान किया गया है, प्रत्येक देवी का रूप मत्र आदि अलग अलग है, परन्तु सभी साधनाओं का आधारभूत सिद्धान्त एक ही है, देवी के साथ तादात्म्य । यहअनुभव करना कि मैं देवी ही हूँ । यह स्मरणीय है कि देवी या शक्ति को स्त्रीलिङ्ग या पुल्लिङ्ग से परे माना जाता है केवल साधना को सुविधाजनक बनाने के लिए उसे 'स्त्रीस्प' माना गया है । इसका भी एक विशेष सिद्धान्त किल्पत किया गया है । शाक्तों शैवों एवं वैष्यावों के अनुसार सार्वभौमिकसत्ता का सहसा साह्यात्कार

<sup>(1)</sup> Gleanings from the Tantras—Gopinath Kavıraj Vol (11)

<sup>(</sup>२) वही

साधना की ऋशिचित चेतना सहन नहीं कर सकती, ऋतः उस सर्वातीत सत्ता का श्रंश एकदेश में अभिव्यक्त रूप ही साधना का विषय बनाया जाता है।

देवी मन्नोच्चारण के साथ साथ ध्यान करने से स्वतः मानसिक क्षितिज पर स्फुरित होती है, बाहर की मूर्ति तो आतरिक मूर्ति को जागृत करने का साधनमान है, अतः 'मूर्ति' का वास्तिवक अर्थ है—'साधक की चेतना में स्फुरित दिञ्य-सत्ता का रूप। पही देवी का दर्शन देना है।

पूजा-पद्धित: परशुरामतत्र कौलो का तत्र है, अत: कौल-साधना के लिए इस तंत्र को प्रमाण माना जाता है।

इस तत्र में देवी पूजा में पचमकार की को आवश्यक कहा गया है। ''किलियुग में केवल शुभ आसन से ही देवी की पूजा करे'', ऐसा स्पष्ट कहा गया है। उकुलाणंव में कहा गया है कि सुरा एवं मास के पूजन बिना निष्फल होता है। अ

किन्तु पचमकार सेवन के विषय मे तत्र जिस सावधानी पर बल देते है, उसे प्राय: भुला दिया जाता है। देशी-विदेशी विद्वान और मूर्खं-सभी यह भूल जाते हैं कि शाक्त-शैव तथा तात्रिक बौद्धों ने समाज मे फैली हुई बुराइयों को अनुशासित करने के लिए इन साधनाओं का आविष्कार कर किया था। अत: तंत्र घोषित करता है कि यह पचमकारवत 'असिधाराव्रत' है, यह मनोनिग्रह के हेतु है, विलासिता को धार्मिक रूप देने के लिए नहीं है। अत: स्थिरचित्त के लिए सुलभ

प्रादुर्बभूव में सद्यों या सा प्रोक्तेति देवता— देवीरहस्य: रामचन्द्र काक, पटल १४, पृष्ठ १-१० श्रीनगर, काश्मीर १९४१

<sup>(</sup>१) यदा जप्तो मनुदेंवि मयाभक्तितः

<sup>(</sup>२) पूजनीया कलौ देवी-केवलैरासवै: शुभै:

<sup>(</sup>३) विनाऽलिपिपिशताम्या च पूजनं निष्फल भवेत्—कुलाणंव परशु-रामकल्प सूत्र से उद्धृत

है और दुर्बेलइन्द्रिय के निए विनाशकर है, भसार के भोगे से भी दुर्ब गइन्द्रिय व्यक्ति का नाश ही होता है, जबकि स्थिरचित्त भोग मे रत रहकर भी क्षोभरहिन रहते हैं।

त्रिपुराणंव तत्र ने यह स्वीकार किया है कि ऐसे समय स्थिरिचतता दुष्कर है। परन्तु यह तत्र स्पष्टतः कहता है कि बिना स्थिरिचत्तता के सिद्धि असम्भव है। भक्ति एव श्रद्धाविहीन व्यक्ति स्थिरिचत्त नहीं हो सकता।

शाक्त सासारिक चिंताओं को दूर करने के लिए मदिरा का विधान स्वीकार करते है. इसके सिवा मदिरा एन्द्रिय-आनन्द को एकदम स्फुरित कर देती है, क्योंकि एन्द्रिक आनन्द के रूप मे साक्षात् आनन्दरूपिणी शक्ति का स्फुरण होता है, अतः एन्द्रिय आनन्द की पूर्णजागृतावस्या मे ही, उस शक्ति के स्वरूप की एक झलक मिल सकती है, अतः रितकाल मे वीयंक्षरण के समय जिस प्रकार अन्य कुछ अनुभव नहीं होता, चित्त तन्मय होता है, उसी प्रकार शक्ति के साथ तादाल्य के समय को अधिकाधिक बढाने के लिए ही पचमकार सेवन का विधान हैं। इसीलिए 'परशुराम' ने कहा कि 'कामक्रोध मोहमदमात्सयं विहित हिंसा ......लोक विद्विष्टवर्जनम्' की स्थिति मे ही 'पचमकार सेवन' फन देना हैं, लम्पटना के लिए मदिरादि पान नाशक है । कौलावली निर्णय मेइसीलिए पचमकार का तात्त्विक अर्थ कुलार्णव तत्र केआधार पर दिया गया है। सहस्वार चक्र से स्नवित होने वाला अमृत ही मदिरा है द्वैतभाव ही मांस है। इन्द्रिय चांचल्य ही मस्सय है, इनका भक्षण ही योगी का ध्येय है। मैथुन से तात्पर्य है कुंडलिनी शक्ति और परशिव की एकता का । (कौलावली निर्णय-तात्रिक टैक्स्ट्स, vol XIV, भूमिका, पुष्ठ ११) किंतु इससे यह न समझना चाहिए कि पचमकार सेवन केवल प्रतीक के रूप मे गृहीन होता है, ऐन्द्रिक आनन्द को तत्र आध्यात्मिक आनद का ही एक रूप मानते है और पचमकार उस आनन्द को उल्लसित करते है अत. मैथुन के समय ही वृत्तिलय होने से उस आनद की झलक मिलती है, इस 'आनन्दक्षण' को ही स्थायी बनाने के लिए पचमकार सेवन होता है, अतः प्रतीकार्यं आध्यात्मिक आनद पर बल देने

<sup>(</sup>१) अय तु परमः कौलमार्गः सम्यड्महेश्वरि ।
असिघाराव्रसतमो मनोनिग्रहहेतुकः
स्थिरचित्तस्य सुलभः सफलस्तूणैसिद्धिदः ।—परमानन्दतत्र,—
परश्र राम कल्प सूत्र से उद्धृत

के लिए है, पंचमकार सेवन का निषेघ उसका तात्पर्यं नही है। (द्रष्टव्य-हसविलास-पृष्ठ ३१८)

कृष्ण मिश्र ने प्रबोधचन्द्रोदय नाटक मे विलासी और भ्रष्ट शाक्तसाधको की निन्दा की है, स्वय परशुरामतत्र के टीकाकारों ने शाक्त-वचनों का मनमाना अर्थं करने वालों की भर्त्सना की है कि आजकल अजितेन्द्रिय, चपलजिह्न, शिक्नोदर-परायण, रागान्य लोग 'पीत्वा, पीत्वा पुनः पीत्वा' 'आगलान्त पिवेत् मद्य' आदि वचने। का वास्तविक तात्पर्यं न समझ कर अनर्थं कर रहे हैं। अतएव अजितेन्द्रिय साधक को गन्ध, उदक आदि से शिक्त-पूजा करनी चाहिए, जैसा कि दक्षिण-पत्री शाक्त करते हैं। पेटकारी तत्र में भी अजितेन्द्रियों के लिए वाममार्गं को सर्वथा गापनीय कहा गया है। उ

कौलसाधना मे विधि-निषेघ का पूर्ण अभाव है, ज्ञान की अतिम अवस्था में ही साधक इसका अभ्यास कर सकता है। इसमे 'वणं', पुरश्चरण (जप) न्यास आदि किसी का विधान नहीं है। देवीरहस्यतत्र मे पचमकार की महिमा का विस्तार से वणंन किया गया है, इनमे भी मदिरा एव मैथुन का विशेष विवरण मिलता है। जिन-जिन द्रव्यो तया कृत्यो का समाज मे निषेघ है, उन्हीं उन्हीं को हठपूर्वक कौलमार्गी आचरण में लाते हैं।

मदिरा के लिए कहा गया है कि समुद्रमथन के समय सदाशिव के सुरापात्र से एक बूँद टपक पड़ी थी, वही 'गुडलता' बन गई। इस मदिरा या सुरा के अनेक भेद बताये गए है और इसे सजीवनी माना गया है। ध

मदिरापान के सन्दर्भ मे सात स्थितियों का वर्णन मिलता है, जो योग की स्थिति को भी सकेतित करनी है। मदिरापान (तथा अन्य मकारों को भी) स्वरूपानन्द का अभिव्यजक माना गया है। स्वरूपानन्द में भावना की दृढता से ही निग्रह, अनुग्रह की सामर्थ्य उत्पन्न हो जाती है, ऐसा विश्वास है। "

<sup>(</sup>१) परशुरामकल्पसूत्र—भाग १ पुष्ठ १५१

<sup>(</sup>२) वही, पृष्ठ १५२

<sup>(</sup>३) वही

<sup>(</sup>४) देवीरहस्य-पटल १६

<sup>(</sup>प्र) नित्योत्सव—परशुरामकल्पतत्र (टीकाकार—उमानद नाथ) १६२३ महादेवशास्त्री, बडौदा

श्रारम्भोल्लास: यह प्रारम्भिक साधना है, इसमे पंचमकार का श्रनु-शासित प्रयोग किया जाता है। इसमे 'त्रैपुरसिद्धान्त' पर बल दिया गया है।

तरुणोल्लास : इसे 'गण्पितक्रम' कहते है, इसमे गण्पिति तात्रिक देवता के रूप मे पूजित होता है। इस क्रम मे मिद्रा की मात्रा बढ़ जाती है।

यौवनोल्लास: इसमे 'अजपाजप' (इंसस्सोऽहं) चलता है, मिद्रा की मात्रा बढ़ जाती है। किंतु गुरु की देखरेख में कार्य होता है।

प्रौढ़ोल्लास: इसमें 'मानसजप' पर बल दिया गया है।

तद्न्तोल्लास : वाराही मंत्र का जप होता है, इसमें समश्रयीवना, मदनविवशा शक्ति के साथ विहार होता है, मदिरा की मात्रा बढ जाती है।

जन्मनोल्लास: यही 'जन्मन' श्रवस्था है, इसमे साधक का चित्त सर्वतत्त्वों का लय हो जाता है, क्योंकि इसमे मदिरा सब कुछ भुला देती है।

अत: मिदरापान द्वारा प्राप्त मानिसक अवस्था को प्रतीकरूप में भी स्वीकार किया जाता है। १६वी शताब्दी के एक तत्र 'हसिवलास' में कहा गया है कि उन्मतावस्था योग की उच्चतर अवस्था है, इसमें नगाडे आदि का भी बाह्य शब्द नहीं सुनायी पडता और शरीर काष्ठवन् हो जाता है। लिलतासहस्रनाम में 'उन्मनावस्था' को मनोन्मनी कहा गया है। यह ब्रह्मरन्ध्र से किचित् नीचे का स्थान है, जहाँ प्राण्-वायु स्थिर हो जाने पर यह ब्रवस्था प्राप्त होती है, इसे 'क्ट्रमुख' भी कहा गया है। यहाँ काल देश (Space) तत्त्व, देवतादि का ब्रस्तित्व नहीं रह जाता, यहाँ पूर्णं-स्वातंत्र्य प्राप्त होता है। कबीर ने इसी अवस्था का वर्णन किया है। 'उन्मनी' योगशास्त्रानुसार एक मुद्रा भी है, इसमें नेत्र न बन्द होते हैं, न खुलते हैं। न साँस ब्राती है, न रकती है, ध्यान एवं ध्येय सब समाप्त हो जाता है।

<sup>(</sup>१) दुन्दुम्यादि निनादस्र, निःम्युणोति कदाचन् । काष्ठवज्जायते देहो—ह्युन्मन्यावस्थया ध्र्वम् । हसविलास : सम्पादक विधुशेखरभट्टाचार्यं गायकवाड ओरिएंटल सीरीज, १६३७ पृष्ठ ४९

<sup>(</sup>२) ललितासहस्रनाम-अनतकृष्ण शास्त्री द्वारा मनोन्मनी की व्याख्या।

श्रनवस्थोल्लास: यह अतिम स्थिति है, इसमें मिद्रा की मात्रा सबसे श्रिधक दी जाती है। योग की उन्मनावस्था को प्राप्त साधक ही इस श्रवस्था को प्राप्त कर सकता है।

परशुरामकल्पतत्र मे अन्यत्र कहा गया है आरम्भावस्या मे उपासनाविषयक इच्छा होने पर भी साधक मे तत्रशास्त्र की अनिभन्नता रहती है। तहणावस्था मे तत्र का पठन-पाठन पूरा हो जाता है। यौवनावस्था मे शास्त्रज्ञान हो जाता है। प्रौढावस्था मे साधक शास्त्र प्रतिपादित ध्यान में लीन हो जाता है। तदन्तावस्था मे ध्यान के बाद उल्लासवृद्धि होती है। उन्मनावस्था मे मन शक्ति से मुक्त हो जाता है और अनवस्था-स्थिति मे साधक 'पूर्णाल्ढ' हो जाता है उन्मनावस्था में प्रत बिना ही मनिरा चाचल्य उत्पन्न करती है, परन्तु उन्मनावस्था में यत्न बिना ही मनिर्य हो जाता है। जब यत्न करने पर भी—अर्थात् वामाचार की अति कर देने पर भी मन चचल नही होता तब उसे 'अनवस्था' की स्थिति कहते है, यही अतिम स्थिति है। उल्लास का अर्थ है अपने अन्तःकरण का ज्ञान अर्थात् आत्म ज्ञान। विद्वान् साधक स्वरूप का सूदमबुद्धि से अपने आप ही शोधन करता है। इस प्रकार चेतना का शोधन करके प्रौढावस्था (तुरीयावस्था) पर्यन्त 'समयाचार' का पालन करना चाहिए अर्थात् विधि-निषेध मानना चाहिए तत्पश्चात् 'यथा काम विहार' किया जा सकता है। र

विहार के लिए शक्ति या स्त्री की प्राप्ति के विषय में कुछ नियम बताये गए हैं, यथा जो स्त्री स्वतः आसक्त हो, उसी का भोग करना चाहिए, उदासीन को धनादि देकर आकर्षित करने का प्रयत्न शास्त्र-विरुद्ध है। 3

वामाचार साधना का उद्देश्य है, घृणा, शका, भय, लज्जा, जुगुप्सा, कुल, जाति तथा शील का क्रम-क्रम से नाश कर देना, इससे चेतना को सकुचित करने वाले आवरण नष्ट हो जाते हैं और पिण्ड मे स्थित शक्तियाँ जागृत हो जाती है।

शाक्ततत्र साधना के तीन भेद करते हैं—पशु, दिव्य एव वीर । 'पशु' साधक मर्यादावादी होते है. उनके लिए दक्षिण पथ है। दिव्य साधक मुद्रा. मत्र

<sup>(</sup>१) नित्योत्सव-उमानन्दनाथ

<sup>(</sup>२) परशुराम कल्प स्त्र--भाग १, पृष्ठ ३३६-३३८

<sup>(</sup>३) वही, पुष्ठ ३३८

मडल को नही छोडता तथा वामाचार का सेवी होता है। वीरसाधक के लिए विधि-निषेघ नही है।

वीरसाघना ही कौलसाघना है जिसका कुछ परिचय हमने दिया है। इसमे भयकरतम साघना 'इमशान साघना' है। विना श्मशानसाघना के कलियुग मे पूजा योगादि निष्फल रहते है। यह 'भैरव (भयकर) साघना' कहलाती है।

रमशान साधना वस्तुत: भय पर विजय प्राप्त करने के लिए है, जिस तरह पचमकार का उद्देश्य चित्त की एकाग्रता है, उसी तरह घृणा, भय, लज्जा, आदि पर विजय प्राप्त करने के लिए रमशानसाधना है। शाक्तसाधक जानबूझ कर अपने को उन स्थितियों में डालते है, जिनमें मन क्षुभित हो और ऐसे समय में ही वे अपनी चेतना को निराकुल रखने का अभ्यास करते है।

क्योंकि 'इमशान' सर्वाधिक रूप से भय, लज्जा, घृणादि को उत्पन्न करने-वाला है, वहाँ प्रृंगाल का घोर रव होता है, चिता की दुगँधि उडती है, भूत-प्रेत-पिशाच विचरते हैं, चारो ओर विघ्न ही विघ्न उपस्थित होते है, अत: इमशान को परम उपयुक्त स्थान माना जाता है। कायर एकाकी ऐसे स्थान पर जाने का भी साहस नहीं करते, किन्तु यही 'अष्ट भैरव' विचरते हैं और उनके भक्त 'वीर' साधक भी। इमशान को इसीलिए 'वीरभूमि' कहा जाता है।

रात्रि के प्रारम्भ होते ही, श्मशान मे पहुँचकर, न्यासादि द्वारा शुद्धि करके देवी का घ्यान करते हुए मत्र का जप करना चाहिए। प्रार्थना करे कि 'हि ज्वालकरालवदना देवी! तू कल्पान्त मे सृष्टिनाशिनी है, प्राणी तुझमे ही लय होते है, तू मुझ पर अनुग्रह कर।'?

रमशान साधना में भी भक्ति, प्राणायाम, ध्यान, आदि सभी का मिश्रण दिखायी पडता है। रमशान साधना से ही साधना को 'भैरव' रूप प्राप्त होता है। अघोर, कापालिक, भैरव जैसे साधक श्मशान साधक ही है। रमशान-साधना में पचमकार द्वारा 'परस्त्री' को सतुष्ट करने का विधान किया गया है और 'बलि' जैसे कर्म भी किये जाते है। शिव के अड्क में लेटी हुई देवी का घ्यान किया जाता है।

<sup>(</sup>१) देवी रहस्य-पटल १६।

<sup>(</sup>२) वही।

'कौलावली निर्णंय' मे इमशान मे 'शव साधना' का विस्तृत वर्णंन है। यहाँ यह भी कहा गया है कि शाक्तों के अतिरिक्त वैष्णव, गाणपत्य, शैव तथा अन्य मत्रों के साधक भी शवसाधना करते हैं श सम्भव है वैष्णवादि मे भी प्रथम भमकर कियाएँ प्रचलित रही हो, क्योंकि पाचरात्र मे योग पर पर्याप्त बल दिया गया है।

किसी स्वस्थ, युवा, बीर, सुन्दर व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके शव को लेकर उसकी पीठ पर साधक बैठकर मंत्र का जाप करे। पीठ पर देवी का सन्न बनाया जाता है और शव की शिव के समान पूजा की जाती है। इस प्रकार के मन्न जप को 'पुरश्चरण' कहते हैं। कौलावली निर्णय के १४ वें अध्याय में इस साधना का विस्तृत वर्णन है। अनेक द्रव्यों से शव की पूजा की जाती है, उसे चदन, पान, सुगिंध आदि से सजाया जाता है। मौन जप से साधक का आतन हिलने लगता है और नाना विध्न आते हैं, निभंय होकर मन्न जाप करते रहने पर सिद्धि मिलती है। शव को सम्बोधित करके जो स्तोन्न पढ़ा जाता है, उस पर ध्यान देने से स्पष्ट होता है कि यह साधना भी चित्त की स्थिरता की परीक्षा के लिए की जाती है, हे भीम! भव्यलोचन! भावुक! शवों के अधिप! तुम हमारी रक्षा करो। इस प्रकार के भिक्त-भाव से ओतप्रोत स्तोन्नों से शव साधना की जाती है। अत: भाव ही फलदायक है, क्रिया विशेष नहीं। भिक्त से ही पूजन होता है, यह बार-बार कहा गया गया है अवना की विशेषता के कारण ही इसे 'वीरभाव' कहा गया है।

शवसायना से अवश्य शक्तियाँ जागृत हो जाती है और सिद्धि प्राप्त होती है, तत्रों का यह अटल विश्वास है।

<sup>(</sup>१) वैष्णवे गाणपत्ये च शैवे चैवाऽन्यमन्त्रके । शाक्ते चैव विशेषेण साधयेत् साधकोत्तम :—कौलावली निणंयः चतुर्देश उल्लास १-५ श्लोक ।

<sup>(</sup>२) वही--१२५-१३० श्लोक ।

<sup>(</sup>३) भक्तितः पूजियत्वा च रात्रौ तावत् सहस्रकम्—वही २४५-२५० श्लोक।

कुमारीपूजा: 'वीरभाव' मे 'विवि' का उल्लंघन ही घ्येय हो जाता है। बलात्कार भी इस अवत्था मे वैच माना गया है कियो मे अति सीमा तक पहुँचा हुआ आदर-भाव बार बार विण त है। बाला, यौवना, वृद्धा, सुन्दरी, कृत्तिता, महा-दुष्टा—सभी को प्रणाम करना बताया गया है, क्यों कि स्त्री साक्षात् देवी मानकर शावनसाधना मे पूजित होनी है। कहा गया है कि स्त्री (शिवन) ही देवता है, स्त्री ही प्राण है, स्त्री ही शोभा है, अत: स्त्रीगणो मे विहार आवश्यक है अन्यथा अपनी स्त्री के साथ ही साधना करनी चाहिए।

स्त्रियो की प्रानि मे वीरसाधक जाति का घ्यान नहीं रखते, नटी, कापालिकी, वेश्या, रजकी, नापित की पत्नी, ब्राह्मणी, शूद्रकत्या, गोपालकत्या, मालाकार की पत्नी—इन नौ को 'नवकत्या' कहा गया है। महानिशा (अभावस्यादि) मे इन्हें लाकर इनकी पूजा करना चाहिए। 3

इन नवकन्याओं को 'श्रीचक्र' में स्थापित किया जाता है और गुताङ्ग की पूजा की जाती है । इस समय की 'भावना' का वर्णन मनोरजक है—

सुषुम्ना के मार्ग से आत्मा की अनि मे मन रूपी सुवा से साधक को धर्माधर्म रूपी छवि को अपित करना चाहिए। देवी का स्मरण (या परायी स्त्री का स्मरण) करते हुए मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। रितकेलि करता हुआ तया जप मे सलम्न साधक शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त करना है। रितकेलि के अन्त मे शुक्र से शक्ति को तृप्त करना ही यज्ञ है।

देवीरहस्य में स्तम्भन, मोहन, मारण, आकर्षण, वशीकरण, उच्चारण, शांतिक, पौष्टिक आदि सिद्धियों का भी विस्तृत वर्णन मिलता है। इन सबमें

<sup>(</sup>१) रितकाले महेशानी, दीक्षाकाले च कन्यका ।
बलाद्वा यत्नतो, बुद्ध्या पावयेत् परयोषितम्
सुरया रेतसा वापि जलेन मधुनाथ वा ।
सभोगेऽभिषेचयेन्नारी चण्डा वा मन्यविजेताम् ।
स्वकीया परकीया वा रूपयौवनर्गीवताम्—देवीरहस्य—पटल २३

<sup>(</sup>२) स्त्रियो देवा: स्त्रियः प्राणः स्त्रिय एव हि भूषणम् । स्त्रीगणेषु सदा भाव्यमन्यथा स्वस्त्रिचामपि—वही

<sup>(</sup>३) वही (४) वही—पटल २३

देवी के साथ तादात्म्य से ही सिद्धि मानी गई है, यद्यपि अनेक जादू से युक्त कियाएँ भी इनमे मिलती है।

सिद्धियों की प्राप्ति में भी मंत्र जपते समय साधक के चित्त की जैसी अवस्था होती हैं, वैसी ही 'सिद्धि' प्राप्त होती हैं।

चक्रपूजा: 'कुहू' पूर्णिमा, संक्रान्ति, चतुर्देशी या अष्टमी की रात्रि मे शाक्तसाघक सामूहिक रूप से चक्रपूजा करते हैं। इसमे गुरु की देखरेख मे सभी तात्रिक विधान के द्वारा 'शिक्तपूजा' होती है। पचमकार का शोधन करने के बाद भोग एव बिल का विधान किया गया है। चक्रपूजा मे 'शिक्त' (स्त्री) और वीर-साधको का उच्छिष्ट खाया, पिया जाता है।

देवीरहस्य तत्र मे अन्यत्र दक्षिणाचार, वामाचार और कुलाचार—इन आचारो का अलग-अलग वर्णंन भी मिलता है, यद्यपि कौतमार्गं एव कुलाचार को सामान्यतः अनग नही किया जाता । इसे 'दुर्गा' के तीन आचार कहा गया है ।

दक्षिणाचार मे प्रभात स्नान, सन्ध्या, मध्याह्न मे जप, ऊन का आसन, खीर, शकर आदि सारिवक भोजन, रुद्राक्षमाला धारण, पाषाण के पात्र तथा अपनी स्त्री के साथ भोग ही विधेय माना गया है इसमे मदिरा का निषेध है। इस मार्ग मे देवी के अतिरिक्त अन्य अमुख्य देवताओं की भी पूजा हो सकती है, उदाहरण के लिए आज के शाक्त मिदरों मे बीच मे देवी की मूर्ति तथा पाश्वों मे विश्णु, गणेश, शिव आदि की भी मूर्तियाँ रहती है, किन्तु देवी ही मुख्य रूप से पूज्य मानी जाती है। दक्षिण मार्गी शाक्त ऋषि, देव, पितर मनुष्य आदि के लिए 'पचयज्ञ' का सम्पादन करते है और विधि-निषेध मानते है। वाममार्ग मे देवी के साथ एकता होने के कारण पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण, की चिन्ता नहीं रहती न पच-यागादि करने पड़ते है। वह ससार का आनंद लेता है, वह शेरो पर सवार होता है, सम्पत्ति, स्त्री एव अन्य भोगो को जीतता है, भूतप्रेतादि को वश मे करता है। वायु के समान निभय विचरता है। प्राय वाममार्गी जान-बूझकर मर्यादा का उल्लंघन करते है।

<sup>(</sup>१) द्रष्टव्य-देवीरहस्य-पटल ५८

<sup>(</sup>२) वही, पटल--- ५६

अतः वामाचार मे मनुष्य के दाँतों की माला, पाषाण के पात्र, केशमुडन, सिंहचर्म का आसन, स्त्री केश का ककण तथा पत्रमकार का सेवन विषेय बताया गया है। कलियुग में ही वामाचार को ही 'आशुसिद्धि दायक' बताया गया है।

कुलाचार में कुलस्त्री, कुलगुरु, कुलदेवी की उपासना तथा पूजा होती है। कुल-स्त्री को देवी मानकर बलपूर्वक लाकर पूजा करे। तथा शुक्र से दुर्गों को तपंण दे।

देवीरहस्य दक्षिणाचार एवं कुलाचार से वामाचार को अधिक महत्त्व देना है। कौलनागं और वामाचार को यहां एक माना गया है।

वामाचार का सबसे प्रबल रूप 'कामाख्या' मे माना जाता है। यहाँ त्रिपुरा या कुमारी पूजा मे १६ वर्ष की कन्या का घ्यान किया जाता है। इसके प्रत्येक अग पर घ्यान केन्द्रित किया जाता है। किन्तु कुमारी का अर्थ सदैव 'अक्षतयोनि' नहीं होता, परन्तु 'त्रिपुरभैरवी' रूप केवल वामाचारी साधको द्वारा ही पूज्य कहा गया है।

देवी के ६ दास (Attendants) कहे गए है-भग, भगजिह्वा, १भगास्य, भगमालिनी, भगोदरी तथा भगारोहा।

देवी की उपासना में वासना तथा भय देवी पर समर्पण किया जाता है। ६ त्रिकोणों का योनिचित्र बनाकर मध्यविन्दुओं पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है। इस साधना में समयाचारी या दिह्गापथी केवल यह कल्पना करते हैं कि मैं शक्ति के साथ मैंथुन कर रहा हूँ, किन्तु वामाचारी वास्तविक रूप में भोग करते हैं। कौलों में भी कुछ केवल चित्र मत्र या चक्र पर ही ध्यान जमाते हैं, किन्तु उत्तरकौल स्त्री की योनि पर ध्यान केन्द्रित करते हैं। व

वामाचार में भोग एवं योग के विरोध को समाप्त करने का प्रयत्न है। 'कौल-रहस्य' में कहा गया है कि कौल योग भोग तथा योग से युक्त है, अतः वहीं सबसे

<sup>(</sup>१) दक्षिणा च कुल चैव वीरै: साधकसत्तमै:। त्याज्य दूरात् कलौ देवि, वाममेव भजेत् कलौ—वही, पटल ५६

<sup>(</sup>२) बेनीकात काकाती: इस पुस्तक मे कालिका पुराण के आधार पर शाक्तसाधना वर्णित है।

अधिक प्रिय माना गया है अन्यत्र कहा गया है कि कृष्ण भोगी थे और शुक योगी थे, विसष्ठ कर्मकाण्डी थे, राम तथा जनक राजमार्गी या निष्कामकर्मयोगी थे— ये ही पाँच तत्वदर्शी माने गए हैं। र

भाव की दृष्टि से पशुभाव सामान्य जन के लिए तथा वीर भाव और दिव्य भाव उच्च साधकों के लिए माना जाता है। इन तीनों भावों के तीन भेद किये जाते हैं। पशु, स्वभाव पशु तया विभावपशु पशुभाव में कुछ भी ज्ञान नहीं होता न ज्ञान के प्रति उन्मुखता ही होती है। स्वभाव पशु में 'ज्ञानोन्मुखता' जागृत हो जाती है। विभावपशु में ज्ञान प्राप्त करने की चेतना निश्चित हो जाती है। जब उच्चता की ओर चलने की इच्छा के साथ-साथ प्रयत्न प्रारम्भ हो जाता है, तब वह वीर नाधक कहलाता है। वीरसाधक भी स्वभाव वीरभाव एव विभाव वीरभाव को कमशा: प्राप्त करता है, इसमें ही वामाचार का प्रयोग आता है, अन्त में 'दिव्यभाव' है जिसमें साधक पाशों से युक्त होकर स्वच्छन्द विचरता है। 3

बाक्त-साधना द्वारा निरूपित सभी आचारो कोमल और भयकर क्रियाओं में 'भाव' को ही मुख्य आघार माना गया है। बाह्याचार इस 'भाव' को या तो प्रेरणा देने के लिए हैं अथवा इस 'भाव' के उच्चतर स्थितियों में रूपान्तरण के लिए हैं अथवा इस परीक्षा के लिए हैं कि दिव्यता की ओर रूपान्तरण हो रहा है या नहीं और यह कि किस सीमा तक यह रूपान्तरण हो चुका है। इस दृष्टि से शवसाधना, कुमारीपूजा, चक्रपूजा आदि को देखने पर तत्र-साधना का उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है। कौनावली निर्णय में स्पष्ट कहा गया है कि भाव के बिना मत्र, मत्र, वीर साधना, अष्ट कुल, अकुल, पीठपूजन, कन्याभोजन, स्वकुल में प्रीति, दान, जितेन्द्रियता, कौलाचार आदि कोई कुछ भी फल नहीं देते, अतः मत्रजप

<sup>(</sup>१) भोगयोगात्मक कौल, तस्मात्सर्वाधिक प्रिये—हसविलास, पृष्ठ १०४ से उद्धृत

<sup>(</sup>२) कृष्ण भोगी, शुको योगी, वसिष्ठ: कर्मकारक: । राजानौ रामजनकौ पञ्चैते तत्वदर्शिन:—हसविलास, पृष्ठ १०४ से उद्भुत ।

<sup>(</sup>३) द्रष्टव्य—कौलावाली निर्णंय की भूमिका—पृष्ठ १४

स्तोत्रपठन आदि में साधक उसी भाव में निमग्न होकर—तादात्म्य द्वारा हीसिद्धि प्राप्त करता है।

भयकर क्रियाओं को छोड़कर शाक्त-साधना की आधारभूत सिद्धान्त 'भाव' पर आधारित है, शैव, बौद्ध एवं वैष्णव तंत्रों में भी यही सिद्धान्त दिखायी पडता है, देवता का ध्यान र उसके साथ भावात्मक एकता—देवतामय हो जाना ही उपर्मुक्त सभी सम्प्रदायों में स्वीकृत है। शाक्त तथा शैव मूलप्रवृत्ति काम को भोग द्वारा वश मे लाते हैं, इसमे विरोघाभास दिखायी पड़ता है, परन्तु है नहीं, भोग के समय भावना ही मन को कलुषित करती है, यह भावना कि 'मै कुछ अनुचित कर रहा हूँ इस भावना के निकल जाने पर वहीं भोग ग्लानि नहीं उत्पन्न करता अत: कुमारी पूजाति मे स्त्री को देवी रूप मे स्वीकार—सम्पूर्ण विलास की परिस्थिति को शाक्त साधक एक सर्वथा पवित्र और दिव्य भाव द्वारा बदल देते हैं, इसी के सदृश वैष्णव भक्त घ्यान द्वारा राघाकृष्ण की नग्न रित को देखकर लिज्जित नहीं होते, उसे दिव्य-रित मानकर प्रसन्न हो होकर देखते है और जन्म-जन्मातर देखते रहना चाहते हैं अतः प्रवृत्ति से प्रेरित कर्म मे, सामाजिक कारणो से जो भय, लज्जादि सयुक्त हो जाते हैं, उन्हे अपने मन की भावदशा को बदल देने पर सरलता से ही जीता जा सकता है। इसी प्रकार काम प्रवृत्ति जो मूल प्रवृत्ति है, उसे भी 'दिव्यकर्म' समझ कर करने से-काम को स्तूष्ट करते समय यह भावना करने से कि यह मिलन ब्रह्माण्ड व्यापी शक्ति एव शिव का-युगन मिलन है, साधक के मन मे लज्जा ग्तानि कम होने लगती है और अततः मन शात हो जाता है। वैष्णव इसी क्रिया

<sup>(</sup>१) न भावेन विना चैव यन्त्र मन्त्र फलप्रदाः किं वीरसाधनेलेक्षैः किम्बाऽऽकृष्ट कि पीठपूजनेनैव किं कन्या भोजनाविभिः, स्वकुले प्रीतिदानेन कि
कुलाकुलैः । परेषान्त थैव च । भावेन लभते मुक्ति भावेन कुलवर्धनम्,
भावेन गोत्र वृद्धिः स्यात् भावेन काय शोधनम्—कौ गवली निर्णय—
एकादश उल्लास ५-१० इलोक

<sup>(</sup>२) मूलाघारे स्मरेत् दिव्य, त्रिकोण तेजमा निधिम्

<sup>&#</sup>x27;श्वामा रहस्य' मे कुडलिनी को स्मरण या घ्यान पर ही वल दिया गया है, द्रष्टव्य—'श्यामा रहस्य'—जीवानन्द विद्यासागर, कलकत्ता, द्वितीय सस्करण—१८६ ई० सम्पादक—पूर्णानन्द ।

को केवल घ्यान करते है उससे साधक की वासना का दिव्य स्तरो पर प्रक्षेपण हो जाने से-वह 'दिव्यभाव' मे बदल जाती है।

गधर्वतत्र मे कहा गया है कि वेद द्वारा बहिष्कृत वस्तुओं का इस प्रकार उपयोग करो कि साधना में सफलता मिले। उपयोग की विधि तथा भावना से वस्तू पवित्र या अपवित्र होती है। अतः अद्वैत भावना से शक्ति पूजा ब्रह्म मे मन को स्थित करती है और द्वैतभाव से नरक में डाल ी है। ये भड़ारकर ने लिखा है कि शाक्त सम्प्रदाय मे प्रत्येक पवित्र साघक देवता को स्त्री समझ कर यह अनुभव करता है कि मै भी स्त्री हूँ। त्रिपुरा की उपासना मे एक सम्प्रदाय इसी विधि का अनुगमन करता है, यहाँ भी भावना की विशेषता ही दिखायी पडती है।3

गोपीनाथ कविराज ते ब्रह्म यामल से उद्धरण देकर साधना मे चित्त वृत्ति ही मुख्य है, इस मिद्धान्त को पुष्ट किया है ब्रह्म यामल मे कहा गया है कि स्तान, शौच, तपंण आदि सब 'मानस ही होता है, यत्रवत् आचार करने से कुछ नही होता।

शक्ति एव शक्तिमान की 'एकता का सिद्धान्त ही ज्ञाक्त शैव, वैष्णव एव तात्रिक बौद्धमत का सार है। दस महाविद्याओं में 'कमला' तथा दस महाभैरवों में इसी ह लिए 'विष्ण्' की गणना तत्रों में की गई है। श्रीकृष्णायामलतत्र में कहा गया है कि विष्णु के अवतार अपनी शक्ति सहित अवतार लेते है। वृन्दावन दो प्रकार का है (१) भूमि पर या भौम (२) दिव्य । दिव्य वृन्दावन लिङ्ग व योनि पर आधारित है लिङ्ग व योनि ही प्रकृति व पुरुष है। इसकी शिवा 'राघा' है, राघा के अति-रिक्न अन्य शक्यि के साथ भी पुरुष क्रीडा करता है, यही गोपी ली । है। इससे जो 'रम' प्राप्त होता है, वह भी शक्ति व शक्तिमान की लीला का ही प्रिनमान है"

<sup>(</sup>१) गधर्वतत्र—रामचन्द्र काक राग हरभट्ट शास्त्री १६३४, श्रीनगर, कश्मीर पटल---३१

<sup>(</sup>२) वही पटल ३६

<sup>(</sup>३) बेनी कात काकानी--पुष्ठ ५२ से उद्धन

<sup>(</sup>४) स्नानादिर्मानसः शौचो मन्नसः प्रवरो जपः। पूजन मानस दिव्यं, मानम तपंणादिकम्-Gleanings from the Tantras-G. N Kaviraj-Page 164

<sup>(</sup>५) वही, पृष्ठ १८५

राधिकोपनिषत् मे जीव को स्त्री तथा कृष्ण को 'यति' कहा गया है। राधा ही ह्लादिनी शक्ति है, अर्थात् ब्रह्म जो आनन्द स्वरूप है, वही राधा के रूप मे व्यक्त होता है र

श्रीकृष्णयामल तत्र मे विष्णुलोक का वर्णंन इस प्रकार मिलता है-

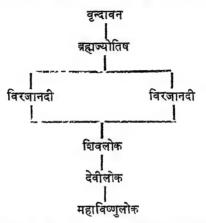

कथा है कि ब्रह्मा इस लोक मे गए। महाहरि ने पनप्रदर्शन किया। यह महाहिर नीले रग का था, कमलनयन, अष्टभुज गिरधारी था। ब्रह्मा जब शिव-लोक गए तो देखा कि लिङ्ग महायोनि को स्पर्श कर रहा था इससे 'अर्घ नारीश्वर' प्रकट हुआ। अर्घ नारीश्वर ने कहा कि मैं कृष्ण एवं दुर्गा रूपी राधा का नेज हूँ। कृष्ण का मत्र प्रकट हुआ—

'क्री कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजन बत्लभाय स्वाहा'

तत्पश्चात् ब्रह्मा विरजा नदी पर गए, यह ज्योतिर्मयी है, यहाँ विष्णु की वशी, मृदंगादि सुने, यहाँ गोविन्द की की तंन हो रहा था। नदी मे कदम्ब का प्रतिबिम्ब था। उसमे स्थित एक कल्पवृक्ष पर मयूर पख धारी पीताम्बरधारी एक बालक आसीन था, उसकी गोद मे राधा थी। देवताओ ने वहाँ पहुँचने का प्रयत्न किया, किंतु उन्हें रोक दिया गया।

<sup>(</sup>१) वही

<sup>(</sup>२) वही---१८६

इसी प्रकार एक परवर्ती तत्र 'हसविलास' मे तत्र एव वैष्णव मत की आधारभूत एकता बतायी गई है। हसविलास मे जो परपरा दी गई है, उसमे महेश्वर-पावंती के साथ राधा-कृष्ण, का भी उल्लेख है ।

हसविलास में राधाकुष्ण लीना को 'राजयोग' कहा गया है। <sup>२</sup> क्योंकि यह मानसिक भावना पर आधारित है वाह्य क्रियाकाण्ड पर नहीं। भक्ति की परिभाषा में कहा गया है कि इससे भव दु:ख का शमन होता है, मोक्ष ज्ञान प्राप्त होता है, इसमें न योग है, न तप है, न अर्चा है, केवल भक्ति ही इसमें सर्वस्व है। <sup>3</sup>

इस मार्गं मे गुरु महिमा की वैसी प्रशंसा है जैसी वल्लभमत मे मिलती है।

हंस विलास मे 'रासमण्डल' एव 'चक्र' मे सादृश्य दिखाया गया है। इसमे पित्तबद्ध या चक्रवत् सावक खड़े होते हैं। र रासमडल मे पचमकार को वास्त-विक अर्थ मे ही प्रयोग मे ला सकते है। यथा व्योमपङ्कज से स्त्रवित सुधा ही सुरा है, पलाशी या मांस भोजी-वह है जिसका चित्त 'पर' में लीन हो जाता है। मैथुन का तात्पर्य है पर शक्ति के साथ आत्मा के मैथुन से उत्पन्न आनंद, न कि दुराचार। "

इसी प्रकार 'रास' का वास्तविक अर्थ किया गया है कि आनन्द ही ब्रह्म है, वह आनन्द इस शरीर में प्रतिष्ठित है, उस आनन्द का अभिव्यंजक

<sup>(</sup>१) हसविलास-दीक्षाप्रसग

<sup>(</sup>२) हस विलास-पृष्ठ १०५

<sup>(</sup>३) भवदु:ख प्रशमनान्मोक्ष ज्ञान प्रदानत. । तीव्रार्थं करणाद्देवि भक्तिरित्य भिषीयते—न योगी न तपो नाची ...... भक्तिरेका विशिष्यते—हस विलास—पृष्ठ ११६

<sup>(</sup>४) पचन्याकारेण वा सम्यक्-चक्राकारेण वा प्रिये ।-- पृष्ठ १२३

<sup>(</sup>५) व्योभपङ्कजनिष्पन्दसुधापानरतोभवेत्
परे लयति यश्चित्त पलाशी स निगद्यते
परशक्त्यात्मिमथुन सयोगानन्दनिभैरः
यः आस्ते मैथुन तत्स्यादपरे स्त्रीनिषेवकाः—वही, पृष्ठ १२४

होने से यह 'रास' है। श्रीर इस रास में तत्पर व्यक्ति ही 'रिसक' कहलाता है।

स्पष्ट ही यह रास की तांत्रिक व्याख्या है। परन्तु सिद्धान्ततः यह वैद्याव-सिद्धान्त से दूर नहीं है, विशेषकर कृष्णभक्त वैष्णवो से जिनमे आनन्द प्राप्ति के लिए ही साधना की जाती है।

ऐसा प्रतीत होता है कि रास सम्प्रदाय ही एक अलग सम्प्रदाय था जो वैष्णवों तथा तात्रिकों के सिद्धान्तों में समानता देखकर, दोनों का समन्वय करता हुआ प्रचलित हुआ था, क्यों कि हसविलास में वेद से वैष्णवमत को वैष्णवमत से दक्षिणमार्ग को, उससे वाममार्ग को, वाम से सिद्धान्तमत को, और सिद्धान्तमत से उत्तम रास सम्प्रदाय को श्रेष्ठ कहा गया है अर्थात् वैष्णवधर्म का रसरासवादी रूप ही यह तत्र स्वीकार करता है।

हसवित्रास तत्रमार्गं मे शैवो-शाक्तो के साथ वैष्णवो को भी स्वीकार करता है, यद्यपि ऊर्घ्वं आम्नायमत या शैवमत को ही श्रेष्ठ बताता है। 3

हसविलास के अनुसार अनेक लोक है, इनमे गर्गाशलोक, सूर्यलोक विष्णुलोक, शिवलोक एवं शक्तिलोक ही श्रेष्ठ है। इनमें अलग अलग मंत्र तथा शास्त्र प्रचलित हैं। विष्णु मूर्तियों मे 'गोलोक विलासिनी' मूर्ति श्रेष्ठ मानी गई है। ४

इससे स्पष्ट हो जाता है कि गोलोक का वर्णन तात्रिको के लोक वर्णन से अद्भुत सादृश्य रखता है।

हंसिवलास तत्र 'शुष्क वैरागियों' का घोर खडन करता है-

<sup>(</sup>१) त्रानन्दो ब्रह्मगोरूपं तच्चदेहे व्यवस्थितम्। तस्याभि व्यश्जको रासो, रसिकस्तत्यरायगः॥ इसविलास—पृष्ठ १३६

<sup>(</sup>२) सिद्धान्तादृत्तमो रासस्तस्मात्परतर न हि—वही, पृष्ठ १३६

<sup>(</sup>३) वही, पृष्ठ १४८ (४) वही--१५१

सन्यासियों के लिए कहा गया है कि यं शक्तितस्त्र से परिचित नहीं है, ये आनन्द रहित है, शुष्क है विनि द्रांडी, जटिल, सुराड, नगन, आदि अनेक रूप वाले संन्यासी हैं। याहरथधर्म ही सर्वश्रेष्ठ आश्रम है, इसकी भी ये सन्यासी निन्दा करते है 3, अतः आनन्दवासी साधक को राधा या लद्मी का स्मर्गा करना चाहिए, यह 'स्त्रीतत्त्र्व' अत्यधिक रहस्यमय और गंभीर है। ४ 'तन्वीतत्त्व' को न समझ कर ही लोग निन्दा करते है, स्त्री ससार को तारने के लिए है. इवाकर मार देने के लिए नही। "

अतः कलियुग में भिक्तयोग ही श्रेष्ठ है, इसमें 'मिथुन रूप' का ध्यान किया जाता है विश्व भिक्त या राधाकुष्ण की समरसता या विलासा-वस्था का ही ध्येय है। इसी सामस्य को छन्दों में वॉधा जाता है, भगवान के स्तान, श्रलंकरण नोराजना, पुष्पांजिल श्रादि का विधान भी इसीलिए है। नायिकाभेद हावभाव श्रलंकारादि के काव्यमय वर्णन भी इसी 'युगल उपासना' के मर्स के उद्घाटन के लिए है।

इस युगलरस का चमत्कार रास में प्रकट होता है। इसकी व्याख्या इस प्रकार की गई है—

रसमयः किश्वत् चमत्कार विशेषो रासः स च सर्वत्र व्याप्तः । सामरस्यात् 'रसौ वै सः', रस सिन्वदानन्द लक्षणं शक्तिशिवैक्यरूपं तस्य विलासो रासः श्रिनिवेचनीयलीला चमत्कृतिः । ७

<sup>(</sup>१) अज्ञात्वा तात्त्विक स्त्रीणा रूपयुद्भान्त मानसाः । शून्यवैराग्यसंशुष्का, भ्रमत्तिभुवि केचन—हसविलास, पृष्ठ १७२

<sup>(</sup>२) दिष्डिनो जटिलाः केचिन् मुण्डा नम्नाः पिशाचवत् । राजयोगो न तेदृंष्टो, मोक्षस्तु प्राप्यते कुतः :—बही, १७२

<sup>(</sup>३) वही, पृष्ठ १७३

<sup>(</sup>४) वही, पृष्ठ १७४

<sup>(</sup>४) वही, पुष्ठ १७४

<sup>(</sup>६) वही, पुष्ठ २६८

<sup>(</sup>७) वही, पुष्ठ २७२

अर्थात् ब्रह्मानन्द ही रास है, वह सर्वत्र व्याप्त है। यह रस र्याक्त एवं शिव की एकता के स्वरूपवाला है, उसी ब्रह्मानन्द की क्रीडा रास है, यह ऐसी अप्राकृतिक लीला है कि इसे शब्दो द्वारा नहीं कहा जा सकता।

वैष्णर्वो के रास की प्रामाणिक व्याख्या से यह व्याख्या पूर्णंत: मिलती है।

वृत्दावन के कृष्ण को तत्र 'आद्यललिता' कहते हैं। वही पराशक्ति पुरुषरूप धारण कर राधा आदि शक्तियों के साथ क्रीडा करती है, इस क्रीडा के दो रूप है एक क्रीडा बाह्य है जो जगत् के रूप में हमारे सम्मुख है और दूसरी आतरिक है जो ब्रह्माण्ड से परे गोलोक में होती रहती है, जगत् की लीला कभी होती है और कभी लुप्त हो जाती है, परन्तु गोलोक लीला नित्य है।

'गो' शब्द वाणी या श्रुति के लिए गृहीत होता है, इसी प्रकार गोपी का अर्थ 'पराशक्ति' है, गोपाल परमिशव है, अतः गो-गोपी साधारण धेनु जाति नहीं है। गो, गोपीलीला द्वारा शक्ति, शिव की नित्य लीला का ही वर्णन हुआ है। र

स्त्री-पुरुष की यह जो बाह्यरित है, यह आध्यात्मिक दृष्टि से होने पर सिद्धि देती है, यह सम्भव न हो तो 'कीत्तंन' करना चाहिए अर्थात् कीत्तंन मे भगवान की आनन्दमय लीला का घ्यान करे। इसीलिए वैष्णव रासलीला का घ्यान एव कीत्तंन करते हैं। इसविलास स्पष्ट कहता है कि तत्रों में साधक रितिक्रीडा करते हैं, वेष्णव उसका गायन करते हैं और गायन भी सुरित ही है। इस प्रकार यह 'युगल उपासना' एक रहस्य है, इसे सब नहीं जानते, अप्रकट होने से ही यह 'सरस' है, प्रकट होकर प्रत्येक वस्तु नीरस हो जाती है। प

इस रहस्यमय युगलरित का गायन हो भक्त लोग किया करते है, इसीलिए इस मार्ग मे विधि-निषेघ नही है, लोक एव धर्म के भी यह विरुद्ध प्रतीत होता है, किन्तु रासरिसक तन्त्री आदि वाद्य बजाकर केवल रसना द्वारा गायन करते है और

<sup>(</sup>१) हसविलास, पुष्ठ २७३ (२) वही, पुष्ठ २७५

<sup>(</sup>३) तदभावेऽधिदैवतरासः कीत्तंनीयः—वहीः पृष्ठ २०८ ( तत् का अर्थं—भौतिक रति है )

<sup>(</sup>४) गायनमात्रमेव सुरतम्—वही, पृष्ठ ३१६

<sup>(</sup>५) वस्तुतो यद्रहस्य तत्र सारस्यम्, यत्प्रकटं तन्नीरसम्—पृष्ठ ३२१

तात्रिक साधक केवल गाकर सतोष नहीं लाते, वे स्वय युगलरित द्वारा स्वय रास में भाग लेते हैं ऐसे तात्रिक 'परमहस' कहलाते हैं। १

हंसविलास से वैष्णव एव' तात्रिकमत की आघारभूत एकता स्पष्ट हो जाती है। 'पारानन्द सूत्र' से भी इस व्याख्या की पृष्टि होती है। <sup>२</sup>

तत्रों में 'अनर्थनिवृत्ति' पर भी बल दिया गया है और वैष्णभिक्त मार्ग में केवल ईश्वर का वशीकरण ही ध्येय है, दुखनाश की इच्छा को स्वार्थ माना जाता है, यहाँ तक कि मुक्ति की इच्छा को भी भक्त स्वीकार नहीं करते।

<sup>(</sup>१) वहीं, पृष्ठ ३२२—३२३

<sup>(</sup>२) पारानन्द सूत्र—स्वामी त्रिविक्रम तीयं — बडौदा १६३१ भूमिका — बिधु शेखर भट्टाचायं

## कश्मीर-शैवमत

सदिग्धेऽपि परे लोके, त्याज्यमेवाशुभ बुधैः । यदि नास्ति ततः किं स्यादस्ति, चेन्नास्तिको हतः ।

—तत्रालोक—ऋभिनवगुप्त

पारलौकिक सत्ता में सन्देह होने पर भी वह माननीय है। यदि परलोकादि की सत्ता नहीं है, तो कोई हानि न होगी, किन्तु यदि कही पारलौकिक सत्ता श्रोर परलोकादि की सत्ता हुई तो नास्तिक का विनाश निश्चित है।

स्वपरामर्शमात्रं यदपराधः कियानसौ ।

—तंत्रालोक

संसार मे सबसे बडा श्रपराध 'स्व' का परामर्श न करना है।

## शैवमत-परंपरा

अभिनव गुप्त ने शैव-परपरा का विस्तार से वर्णन किया है। उनके अनुसार यह शास्त्र 'प्रसिद्धि' पर आधारित है। वेद का प्रामाण्य यहाँ स्वीकार्म नहीं है। प्रसिद्धि (परपरा) पर आधारित यह शास्त्र वैदिक मार्ग से श्रेष्ठ है। वेदो पर आधारित शास्त्रों मे ज्ञान एव योग सम्बधी स्वानुभव का अभाव है। अतः ये 'अधः शास्त्र' है, शिव-शासन ऊर्घ्व शास्त्र हे क्योंकि तत्त्वज्ञान के लिए विधि निषेध का त्याग आवश्यक है। अधः शास्त्रों मे विधि-निषेध स्वीकृत है केवल यत्र तत्र ही स्वानुभव का वर्णन है। ऋषियों के वाक्य क्लेशकर है और अल्प फलदाता है । लोक-व्यवहार की रक्षा के लिए थिधि-निषेध मे ही स्लम्न रहने के कारण शक्ति शास्त्र तत्व ज्ञान से पूर्ण नहीं हो पाये और विधि-निषेध को ऊर्घ्य-शासन माया मानता है। र

इस ऊर्घ्व-शासन या आगम मार्ग मे(२) श्रीकठ एव लकुलीश्वर ये दो सप्रदाय है। लकुलीश मत केवल मुक्ति-मार्गी है। श्रीकठ मन मे भुक्ति-मुक्ति दोनो की व्याख्या है। श्रीकठमत के भी पाँच सम्प्रदाय है। इनमे 'भैरव मन' को ही अभि-नवगुप्त स्वीकार करते हैं।

शैवपीठ भी दो प्रकार के हैं (१) दक्षिण (२) वाम । दक्षिण पीठ मे शिव-तत्त्व प्रधान है । वाम मे शक्ति-प्रधानता स्वीकृत हैं । प्रत्येक पीठ चार प्रकार का है (१) मडल (२) मुद्रा (३) मत्र एव विद्या । इनमे विद्या पीठ सर्वश्रेष्ठ हैं । अतः अभिनव के सिद्ध योगीश्वर मत मे विद्या की प्रधानता है, यद्यपि मडल, मुद्रा

<sup>(</sup>१) ऋषिवाक्य बहुक्लेश—मध्य वाल्पफल मितम् । नैव प्रमाणयेद्विद्वान्—शेवमेवागम श्रयेत्—तत्रालोक ३७ आह्निक, कश्मीर संस्कृत सीरीज, जिल्द १२ पृष्ठ ३६५

<sup>(</sup>२) अधः शास्त्रेषु मायात्व, लद्यते सगैरक्षणात्—वही, पृष्ठ ३९४

तथा मंत्र भी ग्राह्म है। अभिनव के त्रिक शास्त्र मे वाम एवं दक्षिण दोनो का समन्वय है। इस मत का मालिनी विनय आदि तत्रों मे विवेचन है। भोग और अनायास मुक्ति-प्राप्ति इसकी विशेषता है।

श्रुति के अभाव मे शैव-शास्त्र को प्रामाणिक नहीं माना जा सकता, ऐसी शका उत्पन्न होने पर अभिनव गुप्त 'गुरु परंपरा' को ही प्रामाणिकता का आधार मानते हैं। इसके सिवाय प्रमाण के अभाव मे प्रमेय का अभाव नहीं माना जा सकता; क्योंकि इस शास्त्र के उपदेष्टा प्रवचक नहीं थे। इसके अतिरिक्त जैसे अष्टम यज्ञादि मे उत्सन्य शाखा मूल श्रुति की कल्पना कर ली जाती है, उसी प्रकार यहाँ भी श्रुति की कल्पना कर लेनी चाहिए। श्रुति के अभाव मे साक्षात्कृत ज्ञान को अप्रामाणिक नहीं माना जा सकता।

आप्त वाक्य को प्रमाण सभी मानते हैं, पुन: यह शास्त्र अनिन्दनीय है अतः प्रामाणिक है ४ अन्य शास्त्र साधन है और शैव-शास्त्र साध्य है। अतः द्वार द्वारी न्याय से यह मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। "

श्रायाति-क्रम—जिस क्रम से यह शास्त्र प्रकट हुआ है, वह क्रम यह है— प्रथम परम्परा  $\rightarrow$  भैरव  $\rightarrow$  भैरवी  $\rightarrow$  लाकुल  $\rightarrow$  अनन्त  $\rightarrow$  गहनेश  $\rightarrow$  ब्रह्मा  $\rightarrow$  इन्द्र  $\rightarrow$  बृहस्पति ।

- (१) अशेष तंत्रसार तु, वामदक्षिणमाश्रितम् एकत्र मिलित कौल, श्री षड्यं शासने—वही, पृष्ठ ४००
- (२) इत्य मध्ये विभिन्न तित्यकमेव तथा तथा । शास्त्रमस्मद् गुरुगृहे सम्प्रदाय क्रमात्स्थितम्— तंत्रा० प्रथम आ० जिल्द १ पृष्ठ ४६
- (३) न चैते विप्रलम्भका येनैवमन्मथोपदिशेयु:-वही, पृष्ठ ४७
- (४) अविग्रीतेव हि प्रसिद्धिरागम:—वही, पृष्ठ ४६
- (५) वेदादिस्य: पर शैव, शैवाद्वामं च दक्षिणम् । दक्षिणाच्च पर कौल, कौलात्परतर नहि—वही, पृष्ठ ४८ यहाँ 'दक्षिण' मार्गं का अर्थं 'शिव' से उद्भूत शास्त्रो से है जबिक कौलमत, त्रिकमत आदि भैरव से उत्पन्न हैं।

इसमे क्रमश: १ गुरु और १ करोड मत्र हैं।

द्वितीय परंपरा : भैरव  $\rightarrow$  भैरवी  $\rightarrow$  स्वच्छन्द  $\rightarrow$  लाकुल  $\rightarrow$  अणुराट् (अनन्त )  $\rightarrow$  गहनेश  $\rightarrow$  ब्रह्मा  $\rightarrow$  शक्त  $\rightarrow$  गुरु । इसी परपरा मे आगे दक्ष, वामन, भागंव, वासुिक, रावण, विभाषण, राम, लद्दमण आदि उपदेष्टा हुए ।

तृतीय परंपरा: एक और परपरा के अनुसार दक्ष, चण्ड, हरिश्चन्द्र, प्रमथ भीम, शकुनि, सुमिन, नन्द, कृष्ण आदि स्वीकृत हैं।

अभिनव गुप्त द्वारा स्वीकृत द्वितीय परपरा के अनुसार लद्दमण → सिद्ध गण → दानव → गुह्मक → योगी-जन → राजा—इस परपरा से शास्त्र अवतरित हुआ। राजाओ द्वारा शास्त्र भ्रष्ट हो गया। तब श्रीकठ की आज्ञा से सिद्ध-शेव अवतरित हुए। इनमे श्र्यम्बक, आमर्दक, श्रीनाथ त्रिक-दर्शनावनम्बी थे अन्य द्वैताद्वैत के समर्थक थे। श्र्यम्बक-मठ से अवतरित होकर यह त्रिक-शास्त्र आज तक साम्रको द्वारा प्रचारित हो रहा है।

उपर्युक्त विवेचन से शैवसम्प्रदायों द्वारा स्वीकृत अवैदिक तत्त्वों की स्वीकृति स्पष्ट हैं। अनुभूति ही प्रमाण है, वेद नहीं। शैवों का या मान्य सिद्धान्त उपर्युक्त आयातिकम से पुष्ट होता है। सतकवियों में यही अनुभूतिवाद ही स्वीकृत है और वेदवाद का खडन किया गया है।

## कश्मीरी शैवमत

फर्कृहर के अनुसार ५५० ई० मे वसुगुप्त द्वारा शिवसूत्रों का उद्घाटन हुआ। वसुगुप्त ने 'स्पन्दकारिका' एव 'सोमानन्द' (६०० ई०) ने 'शिवटिष्ट' द्वारा करमीरी शैवमत की पृष्ठभूमि प्रस्तुत की। आचार्यं उत्पन ने (१० वी शताब्दी) प्रत्यभिज्ञा कारिका लिखी, रामकठाचार्यं ने (१० वीं शताब्दी) स्पन्दिवृति, तथा उत्पल वैष्णव ने (१० वीं शताब्दी) स्पन्दप्रदीपिका की रचना की। अभिनवगुप्ताचार्यं ने (१००० ई०) प्रत्यभिज्ञा विमर्शिनी, प्रत्यभिज्ञा विवृत्ति विमर्शिनी, तत्रालोक, तत्रसार, परमार्थसार आदि ग्रंथ लिखे। भास्कर (११ वीं शताब्दी) ने शिवसूत्र वार्तिक (११ वीं शताब्दी) से समराज (११ वीं शताब्दी) शिव-सूत्र विमर्शिनी तथा जयरथ (१८ वीं शताब्दी) ने तत्रलोक पर विस्तृत टीका लिखी। शिवोपाध्याय ने 'विज्ञान भैरव' पर (१८ वीं शताब्दी) पर टीका लिखी।

<sup>(</sup>१) अभिनव गुप्त के अनुसार यह प्रसिद्धि अन्य तत्रों मे स्वीकृत है।

<sup>(</sup>२) यह परपरा अभिनव गुप्त को मान्य है।

कश्मीरी-शैवमत, इस मत से प्राचीनतर आगमो मे प्राप्त मत से अधिक अद्वैतवादी है। सम्भवत: शकराचार्यं की कश्मीर यात्रा के पश्चात् कश्मीरी शैवो पर अद्वैतमत का प्रभाव अधिक होता गया।

मुगेन्द्र एव मातगतत्र आदि प्राचीनतर तत्र श्री मधुसूदन कौल के अनुसार द्वैतवादी ही नही अनेक-तत्व-वादी (pluralists) भी, है किन्तु सर्वप्रयम 'स्वछन्द तत्र' मे अद्वैत तत्त्व का प्रतिपादन हुआ । स्वतत्र इच्छा-शक्ति मे विश्वास के कारण इस तत का नाम 'स्वच्छन्द-तत्र' पड़ा। इस पर क्षेमराज की टीका प्राप्य है। र 'स्वच्छन्द-तत्र' का समय निश्चित नही है, परन्तु वह वसुगुप्त' से पूर्व का तंत्र है, यह निश्चित है, अत: कश्मीरी शैवमत का आधार स्वच्छन्द तत्र, विज्ञान-भैरव जैसे अद्वैतवादी तत्र है। यह सिद्ध करना कठिन है कि विज्ञान भैरव तथा स्वच्छन्द-तत्र शकराचार से प्रभावित होकर ही लिखे गए है, अत: फकूंहर का यह अनुमान कि शकराचार्यं की कश्मीर-यात्रा ही कश्मीरीमत की अद्वैत-प्रधानता का कारण है. सिद्ध नहीं होती। जब तक यह सिद्ध नहीं होता कि 'स्वच्छन्द-तत्र' और 'विज्ञान-भैरव' शकराचाम के बाद लिखे गए है तब तक फर्कुहर का अनुमान केवल अनुमान मात्र है। यह सम्भव है कि शकर का प्रभाव रहा हो, परन्तु उसका प्रमाण हमे नहीं मिलता । शैवमत पूर्व युगों में द्वैतवादी था, कश्मीर-घाटी में बौद्धों के आदर्श-वाद से द्वैतवादी शैवमत का प्रभाव कम हो गया था। परन्तु ८ वी शता० मे वसुगुप्त ने प्राचीन द्वैतवादी शैवमत की आदर्शवादी-अद्वैतवाद-परक (idealist monistic ) व्याख्या करके बौद्ध-प्रभाव से कश्मीर को मुक्त किया। 3 इसलिए शकराचार्यं एव कश्मीरी शैवमत दोनो पर आदर्शवादी महायानी बौद्ध मतो का प्रभाव दिखायी पडता है।

तथा

कश्मीर शैविष्म: जे० सी० चटर्जी (पृष्ठ ५-६)

<sup>(1)</sup> The Religious Quest of India—J. N. Farquhar, 1920 Page (198)

<sup>(</sup>२) द्रष्टव्य स्वच्छन्द तत्र—भूमिका भाग, पृष्ठ ६ Vol 1 :Research Depatt, Srinagar. Madhusudan Kaul 1921.

<sup>(</sup>३) स्पन्द-निर्णय. क्षेमराज — श्रीनगर-कश्मीर—१९२५ भूमिका भाग— पृष्ठ ३

कश्मीरी शैवमत से पूर्व प्रचलित मुख्य ६४ तत्रो तथा अमुख्य अनेक तंत्रो का प्रचार था इनकी सूची रामदास गौड ने हिंदुत्व (पृष्ठ ४८५-६६) मे दी है। इनमे से उक्त विज्ञानभैरव आदि के अतिरिक्त कई तत्रो से उद्धरण अभिनवगुप्तादि ने दिये है।

दर्शन: सत्ता शुद्ध चित् है, देश, काल कारण से परे है, पूर्ण स्वातत्र्य से मुक्त है, निष्फल है। यह सत्ता परमिशाव, परात्पर ब्रह्म आदि शब्दो द्वारा सकेतित है। इस सत्ता मे सकल्प शक्ति रहती है, यह सकल्प-शक्ति स्वतत्र और स्वच्छन्द है अर्थात् यह संकल्प-शक्ति चैतन्य के साथ एकीभूत है। स्वातत्र्य का अर्थ यह है कि चैतन्य विकल्प या भूततत्त्व (Matter) से मौलिक रूप मे भिन्न है। चैतन्य स्वतत्र है और अपनी अभिव्यक्ति (जडतत्त्व के रूप मे) के लिए समर्थ और स्वतत्र है।

यह सकल्प-शक्ति या स्वच्छन्द-शक्ति दो दशाओं मे ब्यक्त होती है। सृष्टि के रूप मे अथवा लय के रूप मे। सृष्टि के समय यह मूल चैतन्य से भिन्न न रहने पर भी भिन्न रहती है और प्रलयावस्था मे यह सकल्प-शक्ति पुन: चैतन्य के साथ एकाकार हो जाती है।

शाकर-वेदान्त का ब्रह्म भी शुद्ध चैतन्य हैं और आगमो का ब्रह्म (आदि सत्ता ) भी शुद्ध चैतन्य है। परन्तु दोनो मे अतर है। तत्रो का चैतन्य (ब्रह्म) स्वच्छन्द शक्ति से युक्त है। यह शक्ति शक्तिमान ब्रह्म के साथ अभिन्न है, एकी-भूत है, दोनो एक ही है, इस स्वतं ७ शक्ति के द्वारा मृष्टि करने सं ब्रह्म को तत्रो मे 'स्वतत्र-कत्तां' कहा गया है। क्योंकि वह रूपो की मृष्टि मे स्वतत्र है। तत्रो मे मृष्टि कारिणी शक्ति तथा शक्तिमान ब्रह्म की पूर्ण एकता स्थापित है। परन्तु वेदान्त मे ब्रह्म स्वय क्रिया रहित है। (अधिकरण रहित) शुद्ध चैतन्य मे न क्रिया हो सकती है, न इच्छा, न राग, न द्वेष अत. इस शुद्ध चैतन्य को शाकर वेदान्त 'माया' नामक एक रहस्यमय शक्ति से युक्त कर देता है। यह माया ब्रह्म के साथ एकीभूत (identical) नहीं है। परन्तु फिर भो यही शक्ति जगत् का कारण है। इसे वेदान्त अनिवंचनीय (सत्, असत से विलक्षण) कहता है। यह माया शक्ति जड (Material) है, अत: वह शुद्ध चैतन्य के साथ एकाकार नही हो सकती परन्तु साथ ही भिन्न भी नहीं है। श्री गोपीनाथ किवराज इसे ''वेदान्त का रहस्यवाद' कहते हैं क्योंकि वेदान्त मे 'मायात्रत्व' की स्थित दार्शनिक दृष्टि से युक्तियुक्न

नहीं है। तत्रों में स्वतंत्र या सकल्प शक्ति को अजड (Non-MateriaI) माना गया है, इसी लिए वह चित् शक्ति कहलाती है। १

इस स्वतत्र शक्ति के तंत्र मे अभिव्यक्ति के समय तीन सोपान कहे गए है:---

- (१) प्रलय मे जब चैतन्यविकल्प से मुक्त होता है तब शक्ति शुद्ध चित् शक्ति या चित् प्रकृति के रूप मे अवस्थित रहती है।
- (२) विकल्प् की ओर उन्मुख शक्ति—इस स्थित यद्यपि विकल्प की सत्ता नहीं होती परन्तु विकल्प की ओर उन्मुखता प्रारम्भ हो जाती है, तब इस शक्ति को माया शक्ति या जड़ प्रकृति कहते है।
- (३) जब विकल्प का जन्म हो जाता है और जड़ता घनीभूत हो जाती है तब इस शक्ति को 'अविद्या' कहते हैं।
  - (१) त्रिपुरा-रहस्य (Part I, II, III, IV,) सरस्वती भवन टैक्स्ट सिरीज edited by गोपीनाथ कविराज—द्रष्टव्य-कविराज जी कृत भूमिका भाग पर आधारित

गोपीनाथ कविराज के सिवाथ ड० एस० एन० दास गुप्त ने तत्र तथा शाकर वेदात का भेद इस प्रकार बताया है कि तत्रों में 'माया'शाकर-वेदान्त की तरह 'अनि-वंचन' नहीं है, अपितु ब्रह्म की तरह 'सत्य' है, शक्तिमान एव शक्ति दोनो सत् पदार्थं हैं। अतएव जगत् शक्ति (माया) की अभिव्यक्ति है। अतः वह यथार्थं है, भ्रम नहीं, किन्तु एक अर्थं मे जगत् अयथार्थं भी है क्योकि वह ब्रह्म से एकाकार शक्ति का किल्पत (Modified) रूप मात्रा है।

The change and 'many' of the world are unreal sofar as they are but the assumed modifications and forms of the Same identity of Maya in Brahamn and Brahamn in Maya, Shiva in Shakta and Shakti in Shiva. But they are real sofar as they are the modifications of the real.

Philosophical Essays—S. N. Das Gupta Calcutta 1941 Page, 156. श्रागम-प्रामाएय: पुरातन प्रसिद्ध व्यवहार के कारण 'आगम' प्रामाणिक है। आगम का अथं है प्रसिद्ध-प्राप्त ज्ञान अन्वय एव व्यतिरेक प्रसिद्ध के ही उप-जीवक है। अन्वय-व्यतिरेक से प्रसिद्ध वस्तु मे साध्य-साधन की खोज की जाती है, यदि ये प्रसिद्ध से स्वतन्त्र होते तो प्रति व्यक्ति के अनुसार नाना मत मतान्तर खड़े हो जाते है।

प्रत्यक्ष मे भी जिस पदार्थं का जो नाम व रूप प्रसिद्ध है, उसे हम स्वीकार कर लेते है। अतः पूर्वकालिकी प्रसिद्ध ही 'प्रमाण' है। इसी निए आगमो मे प्राचीनतम् प्रसिद्धि को प्रमाण माना जाता है। शैव-शास्त्र प्राचीनतम् है, ऐसी सर्वत्र प्रसिद्धि है अतः वही श्रेष्ठ और ग्राह्य है। अन्न सारे शास्त्र शिव की प्रसिद्धि-विद्या (आगम) के ही उपजिंव है

कविराज गोपीनाथ के अनुसार वेदान्त से तत्र-दर्शन अधिक तक सगत है जबिक डॉ॰ दास गुप्त के अनुसार तंत्र साधना प्रधान धर्म है, 'दर्शन' उस साधना की केवल पृष्ठभूमि मे प्रतिष्ठित किया गया है!

It was essentially a religious form of worship, the tantra had to teach and the Philosophic conception was only in the background. (Ibid)

वस्तुस्थिति यह है कि तत्र एव वेदान्त दोनों को साधना से अलग केलल 'शुद्ध-दर्शन' के रूप में देखने पर अनेक किठनाइयाँ प्रस्तुत होती है। युरोप के दार्शिनकों ने साधना से अलग रहकर 'शुद्ध दर्शनों' की रचना की है, परन्तु साधना-प्रधान भारतीय दृष्टि से वे तकंपूणं नहीं हो सके और भारतीय दर्शनों को तो युरोपीय दार्शिनक प्राचीन शास्त्रों पर आधारित होने के कारण शुद्धदर्शन ही नहीं मानते। अतएव मेरी दृष्टि में वेदान्त एवं तत्र दोनों को साधना प्रधान दर्शन ही माना जाना चाहिए। यह अवश्य माननीय है कि शाकर वेदान्तों तकं-वितकं में अधिक आनन्द लेते हैं जबिक तात्रिक साधनों पर बल देते हैं।

- (१) प्रसिद्धि मनुसन्धाय—सैवचागम उच्यते-तंत्रालोक—३५ आह्निक, जिल्द १२, पृष्ठ, ३५६
- (२) अन्वय व्यतिरकौ हि, प्रसिद्धेरूप जीविकौ-वही

व्यवहार मे भी प्रसिद्धि ग्राह्य है अन्यथा विवाद से ही प्रत्येक बार निश्चय हुआ करता कि अन्न खाना चाहिए या थाली । अतः व्यवहार मे प्रसिद्धि से भी आगम प्रामाणिक है ।

जब तक परिमित ज्ञान रहता है, तब तक शैव शास्त्र को स्वीकार नहीं किया जाता, अन्य शास्त्रों के पश्चात् जब परिमित-ज्ञान पूणें हो जाता है तब अत में साधक शैव हो जाता है, अत: अन्त में सबको शैव-शासन स्वीकार करना होगा। जिन पर शिव की कृपा होती है वे प्रारम्भ में ही शैव-शासन को स्वीकार करते हैं। शिव ने ही ब्रह्मा, विष्णु, आदि रूप घारण कर वैदिक, साख्य, योग, पाचरात्र, बौद्ध, अहंत, न्याय, वैशेषिक, सिद्धात्त, शाक्त आदि मत अधिकारी भेद को ध्यान में रखकर प्रकट किये हैं। शिव के 'साद्योजात' मुख से शास्त्र प्रकट हुए हैं। वामदेव मुख से वैदिक मागं, अघोरमुख से आध्यात्मक मागं प्रकट हुए हैं। लौकिक ज्ञान में धर्म प्रधान है। पाचरात्र मत एव वैदिक मागं में धर्म तथा ज्ञान दोनो है, बौद्ध अथवा अहंत मागं वैराग्य प्रधान है। साख्य में ज्ञान एव वैराग्य दोनो है। योग में ज्ञान, वैराग्य तथा ऐश्वमं है और शैव मागं (अतिमागं) में बुद्धि, भावना, लोक सबसे अतीत है। सारे शास्त्रों का प्यंवसान इसी शैवमागं में होता है। अत: कोई भी शास्त्र निन्दनीय नहीं है, सब शास्त्र शिवोद्दभूत है।

शुद्ध-विद्या तक चित् शक्ति की प्रधानता रहती है और जड तस्व अप्रधान रहता है, किन्तु शुद्ध विद्या के पदचात् जड तस्व की चैतन्य पर प्रधानता होती जाती है। चेतना का स्वातत्र्य समाप्त हो जाता है और केवल सत्तारूप मे जड वस्तुओं में विद्यमान रहती है, उसका प्रभाव जडतत्त्व पर नहीं रह पाता।

अतः शुद्धविद्या के पश्चात् जब चैतन्य पर जड़तत्त्व का प्रभाव बढ जाता है, यह स्थिति 'माया' की स्थिति कहलाती है।

माया के पाँचमेद कहलाते हैं, तत्रों में इन्हीं को 'कचुक' कहा जाता है। ये कचुक परमिशाव (आदि सत्ता) की शक्तियाँ हैं जो चैतन्य को आवृत करती है।

<sup>(</sup>३) पुरुषार्थं विचार्याशु साधनानि प्रयक्-प्रथक् —वही, पृष्ठ ३७१

<sup>(</sup>४) साख्यं योग पाञ्चरात्र, वेदाञ्चेव न निन्दयेत् यतः शिवोद्भवाः सर्व इति स्वच्छन्द शासने—वही, ३७४

आवरण-डालने की यह स्थिति—'कला', 'विद्या', 'राग', 'काल' और 'निर्यात' नामो से प्रसिद्ध है।

इस प्रकार माया से युक्त चैतन्य जिसमे सीमित संनोष है, सीमित स्वातत्र्य है, सीमित ज्ञान है, सीमित अनुभव है, 'जीव' कहलाता है,

कला, विद्या, राग, काल और नियति के अतिरिक्त स्थूल सृष्टि, का विकास होता है। प्रकृति से लेकर पृथ्वी तक २४ तत्त्वों का विकास होता है—

अर्थात् प्रकृति + मन + बुद्धि + अहकार + १० हिण्डियाँ + ५ तन्मात्राएँ + ५ महाभूत — ये ही २४ तत्त्व है, जीव को मिलाकर २५ तत्त्व होते है, इनमे शिव, शिक्त, सदाशिव, ईश्वर, विद्या, माया, अविद्या, कला, राग, काल तथा नियति — ये ११ तत्त्व मिला देने पर कुल तत्त्वों की सख्या ३६ हो जाती है।

अभिनवगुप्त ने तत्रालोक मे उपर्युक्त ११ तत्त्वो पर साधना एवं दशंन—दोनों दृष्टियो से विचार किया है, हम साधना-खड मे उसका विवरण प्रस्तुत करेंगे।

इस प्रकार चित् शक्ति की अभिव्यक्ति के मृष्टि या प्रतीति प्रारम्भ हो जाती है और शक्ति के आकुचन के समय प्रलय प्रारम्भ हो जाती है। प्रलय के पश्चात् पुनः जीवो के 'अदृष्टो' के सहयोग से ब्रह्म की शक्ति अश रूप मे व्यक्त होती है। इस प्रकार आत्मा का केवल एक अश मे व्यक्त होता ही 'ब्राह्माभास' है। 'ब्राह्माभास' क्या है? ब्रह्मा अपने एक अश से—देश, कालादि के रूप मे व्यक्त होता है। ये देश कालापि चैतन्य या अत्मा से भिन्न हो जाते है। परन्तु चूँकि चैतन्य सर्व-स्पर्शी है, (All embracing) चैतन्य अपने बाहर किसी भी वस्तु को नही रख सकता, अतः जो बाहर घटपदादि पदार्थं दिखायी पड़ते है वे केवल दर्पण मे प्रतिबिम्बत पदार्थं के समान है। अतः जगत् वस्तुतः एक प्रतिबम्ब है जो आत्मा या ब्रह्म मे ही अवस्थित है ब्रह्माण्ड की अभिव्यक्ति ब्रह्म की स्वतत्र-सकल्य-शक्ति से द्वारा होने के कारण, वस्तुतः आभास (Reflection) की प्रक्रिया होती

<sup>(</sup>१) जि॰ सी॰ चटर्जी के अनुसार पाँच कचुको मे कला, निर्यात, राग, विद्या व कला की गणना की जाती है, जब माया सम्मिलित कर लेने पर कचुको की संख्या ६ हो जाती है। गोपीनाथ कविराज के अनुसार कला, निर्यात आदि पाँच कंचुक माया के ही भेद है, जैसा कि ऊपर दिखाया गया है। (विस्तार के लिए द्रष्टव्य—Kashmir Shavism — J. C. Chaterji)

है और इस आभास-प्रक्रिया के लिए अन्य किसी वस्तु की अवश्यकता नहीं पडती, अतः जगत् ब्रह्म का आभास है, विवतं नहीं है जो शङ्कराचायं मानते है, भ्रमात्मक ज्ञान नहीं है अपितु यह उसी अर्थं में सत्य है, जिस अर्थं में हम 'आभास' को सत्य मानते हैं। परन्तु जैसे 'आभास' की सत्ता दपंण से भिन्न नहीं हैं, तथेव जगत् ब्रह्म की चित् शक्ति से भिन्न नहीं हैं शक्ति दपंण है जिसमें जगत् रूपी प्रतिबिम्ब दिखायी पडता है। अतः तात्रिक के लिए जगत् प्रतिबिम्ब की सत्ता के समान सत्य हैं और चित् शक्ति से अभिन्न है। चित् शक्ति भगवान की स्वतत्र शक्ति का नाम है इस प्रकार जगत् भगवान की स्वतत्र इच्छाशक्ति की अभिव्यक्ति हैं, वह भ्रमात्मक ज्ञान नहीं है की जैसे दपंण में प्रतिबिम्ब लुप्त हो जाता है, उसी प्रकार प्रलय की अवस्था में जगत् चित् शक्ति रूपी दर्पण में समा जाता है परन्तु चित् शिक्त या स्वातत्र-शक्ति प्रलय के बाद भी ब्रह्म के साथ संयुक्त रहती हैं।

ब्रह्म अपनी स्वतंत्र-शिक्त से स्वयं सावंदेशिक, सवंद्यापक, विश्वोत्तीण और असीमित होने पर अस्वेच्छा से ही लीलायं अपने को एकदेशिक, और सीमित करता है। व्रह्म को इस प्रकार सीमित और एकदेशीय करने वाली शिक्त अविद्या या जड शिक्त कहलाती है (जो चित् की शिक्त ही है) इसे 'शून्य' या प्रकृति भी कहा गया है। शून्य या आकाश में सत्ता अपने को सवं प्रथम सीमित करती है, । अतः सत्ता (ब्रह्म) के एकदेशिक और अपूर्ण (पूर्णता की मात्रा में कुछ अभाव की स्थिति) होने से 'जीव' कहलाता है। यह 'जीव' अविद्या से सीमित रहने के कारण जगत् को अपने से भिन्न समझने लगता है यद्यपि मूलतः जगत् चित् शिक्त के रूप में तथा जीव ब्रह्म के रूप में एक ही हैं।

इस प्रकार आदि सत्ता अपने को अपनी स्वतंत्र चित् शक्ति द्वारा दो दो रूपों मे व्यक्त करती है। जीव रूप मे सत्ता 'द्रष्टा' कहलाती है और जगत् के रूप मे वही सत्ता 'दृश्य' कहलाती है। 'द्रष्टा' 'दृश्य, को अपने से भिन्न मानने लगता है और सुख-दुख अनुभव करता है जीव अपूर्ण अनुभव (पूर्णाहन्ता का अभाव) ब्रह्म के कारण 'द्रदम्' यह है अथवा 'में हूँ' ऐसा अलग-अलग अनुभव करता है।

ब्रह्म आवरण एव भिन्नता से परे है अतः सारी सृष्टि ब्रह्म (पूर्णाहन्ता) के साथ एकीभूत रहती है। जैसे अग्नि में 'प्रकाश' एवं ताप दोनो रहते हैं, वैसे ही ब्रह्म में पूर्ण अनुभव (पूर्णाहन्ता) तथा स्वतंत्र चित् शक्ति दोनो रहती है। चित्शक्ति

जगत् के रूप मे यद्यपि भिन्न प्रतीत होती है, क्यों जि जगत् जड और अनेक रूपी प्रतीत होती है, तथापि वह ब्रह्म के साथ एकाकार रहता है।

अविद्या के कारण ब्रह्म में जगत् का आभास प्रतीत होता है इस आभास मय जगत् के तीन सोपान बताये गए हैं—

- (१) जड-जगत् को व्यक्त करने वाली शक्ति चैतन्य के साथ एकाकार रहती है परन्तु इस स्थिति मे जड जगत् अभी व्यक्त नहीं हुआ है। यह जड जगत् के बीज रूप मे चैतन्य मे अवस्थित रहती है। यह अवस्था जिसमे चैतन्य एव चित् शक्ति एकाकार रहते है, शिव, शक्ति, सदाशिव, शुद्ध, विद्या तथा ईश्वर इन पाँच तत्थों द्वारा उपर्भुक्त प्रथम स्थिति का वर्णन किया जाता है। इस स्थित मे ब्रह्म कुछ सीमित होकर शिव कहलाता है। ब्रह्म सभी प्रकार के विकल्पों से परे है जबिक शिव विकल्प से युक्त हो जाता है, परन्तु अभी शक्ति उससे सिन्निष्ट रहती है। अभी तक शिव शक्ति एक है, परन्तु 'अहम्' ऐसा अनुभव शिव को होता है 'अहंभासन' शिव की विशेषता है, परन्तु वह जगत् के विषयों से परे है अर्थात् उसे केवल अपना ''में हूँ' ऐसा अनुभव होता है, जगत् का अनुभव नहीं होता, क्योंकि अभी सृष्टि-कारिणी शक्ति उसी के साथ सघटित रहती है।
- (२) दुसरी अवस्था मे "मै हूँ" ऐसा अनुभव विस्तृत होता है और जब 'महाशून्य' (जो जड तत्त्व है) का ज्ञान होता है, अर्थात् 'अहमेव इदम्' ऐसा अनुभव होता है। तब वहीशिव 'सदाशिव' कहलाता है 'मै ही यह हूँ" यह ज्ञान होने पर शिव सदाशिव कहलाता है।
- (३) परन्तु जब जड तत्त्व का कुछ प्रभाव और बढने लगता है और जब चैतन्य को यह अनुभव होता है ''इदम्-अहम्'' यह मै हूँ तब यह दशा 'ईश्वर' कहलांती है।
- (४) अब तक चेतन तत्त्व की प्रधानता रही और जड़तन्त्व अप्रधान रहा, परन्तु जड तत्त्व एवं चेतन तत्त्व बराबर हो जाते है तो चैतन्य की यह स्थिति 'शुद्ध. विद्या' कहलाती है।

'शुद्ध विद्या' की स्थिति के बाद 'अविद्या' का विकास होता है। अविद्या की अवस्या को 'अकुरावस्था' भी कहा गया है। अकुर मे जैसे चैतन्य एव जड तत्त्व मिश्रित रहता है और दोनो तत्त्वो की प्रधानता रहती है, तथैव माया, कला, विद्या राग, काल तथा नियति नामक अन्य मिश्रित तत्त्व व्यक्त होते है, इनमे चैतन्य और जड़ तत्त्व दोनों मिश्रित रहते हैं।

शिव-शक्ति यामल: उत्पर के वर्णन से स्पब्ट है कि तत्रों में शिव एवं शक्ति की एकता ही मुख्य विषय है जीव अज्ञान से मुक्त होकर 'शिव' हो जाता है तो जगत् आकुचित होकर शक्ति मे लुत हो जाता है। शक्ति एव शिव एक और अभिन्न है, अतः तत्रो ने सर्वत्र शिव एव शक्ति की एकता पर बल दिया है और इस शिव-शक्ति ऐक्य के लिए विस्तृत साधना-पद्धति का आविष्कार किया है।

जगत् शिव-शक्ति मे 'यामन' का परिणाम है । यामल का अर्थ है 'सघट्ट' । शिव एवं शक्ति का सामरस्य (मैथुनावस्या मे स्थित होना, अर्थात् एक हो जाना) को भी सघट कहा जाता है। शक्ति एव शक्तिमान् को जननी तथा जनक भी कहा जाता है। क्योंकि सारी सृष्टि शिव एव शक्ति के यामल रे से ही उत्पन्न होती है। शिक शिव की स्वातंत्र्य शिक्त का नाम है जिसे 'विमला' कहा गया है। हम कह चुके है कि जगत् के रूप मे ब्रह्म अपने अश शक्ति रूप मे व्यक्त होता है, क्योंकि वह 'आत्मानुभव' करना चाहता है । आत्म-अनुभव की स्फुरणा के कारण ही ब्रह्म शिव एव शक्ति इन दो रूपो मे व्यक्त हो जाता है। इस प्रकार ब्रह्म की शक्ति ब्रह्म के साथ अपृथक् होकर भी जगत् को पृथक् होकर आभासित करती है। शक्ति ही जगत् की निमित्त कारण है अतः उसे 'जननी' कहा गया है।

'जनक' का अर्थ है 'भरिततनू:'। सर्व आकाक्षाओं को पूर्ण करने का स्वभाव है जिसका, वही जनक है। इस जनक के पाँच मुख है, चित्, आनन्द, इच्छा. ज्ञान एव किया। शक्तियो से युक्त कर ब्रह्म पाँच प्रकार के कार्य करता है--

> सृष्टि संहार कत्तार, विलय स्थिति कारकम्। अनुग्रहकर देव. प्रणताति विनाशनम् 3 ॥

<sup>(</sup>१) तयोगीमल रूप स संघट्ट इति स्मृतः

<sup>(</sup>तत्रलोक-प्रथम आह्निक) पृष्ठ ४ (२) बौद्धमत मे इसी को 'युगनद्ध' कहा गया है।

<sup>(</sup>३) तत्रालोक—प्रथम आह्निक, जिल्द १, पुष्ठ ७

इस शक्ति युक्त ब्रह्म (शिव)? स्त्रगाधि रूढ मिथुनावस्था मे स्यित होने पर शक्ति द्वारा सृष्टि की रचना करता है। जिस प्रकार प्राकृत नर-नारी समाग्मोत्सुक होकर उल्लास से स्फुरित होते है और शुक्र एवं रज-स्नाव से सृष्टि होती है। वैसे ही शिव-शिवत को मिथुनावस्था से सारे जगत् की उत्पत्ति होती है। शिवत-शिव के सघट्ट को मेघ-स्थित विद्युल्लेखा के रूप मे देखा गया है।

पाश: शक्ति-शिव को नाना पाशो से बाँघती है। 'कचुक' भी पाश है। इनसे शिव जीवरूप में स्थित होकर अल्पज्ञता के कारण दुःख उठाता है। ज्ञान होने पर इसी शिक्त की सहायता से पुन: जीव अपने स्वरूप को पहचान सकता है, यही 'प्रत्यभिज्ञा' कहलाती है। 'प्रत्यभिज्ञा' ज्ञान द्वारा ही हो सकती है।

"यह वस्तु ऐसी है, इससे अन्यथा नहीं है" इस प्रकार का ज्ञापन कराने वाली शक्ति का नाम ज्ञान है। जीव को अपने रूप का ज्ञान केवल ज्ञान द्वारा ही हो सकता है।

ज्ञान के अतिरिक्त शक्ति के दो रूप और है, इच्छा शक्ति एवं क्रिया-शक्ति। शिव का 'त्रिशूल' इन तीनो शक्तियो का प्रतीक है। उजगत की सृष्टि के निमित्त पारमेश्वरी इच्छा रूप शक्ति ही इच्छा शक्ति कहनाती है और सृष्टि की क्रिया कत्तुं शक्ति ही क्रिया शक्ति है।

इच्छा, ज्ञान, क्रिया अलग-अलग रहकर भेद उत्पन्न करते हैं और भेद ही 'पाश' है। परम अद्धैत, सर्विति, स्वातत्र्य पराशक्ति से युक्त शिव से जो कुछ भी भिन्न है, वह 'पाश' है, अविद्या के कारण हमे भेदात्मक ज्ञान होता है।

अज्ञान का अर्थं तिमिर है जो पारमेश्वरी स्वातत्र्य इच्छा-शक्ति के उल्लसित होने पर शिवस्वरूप के गोषन होने से उत्पन्न होता है। अज्ञान अपूर्णं ज्ञान है, ज्ञान

<sup>(</sup>१) एवमेतदिद वस्तु, नान्यथेति सुनिश्चितम्। ज्ञापयन्ती जगत्यत्र, ज्ञान-शक्ति निगद्यते॥

तत्रालोक जिल्द १ आह्निक १, पृष्ठ १८-१६

<sup>(</sup>२) वही, पृष्ठ १६

<sup>(</sup>३) भेद प्रथात्मकम् शिवात् अन्यत् तदेव पाशः --- वही, पृष्ठ ३४

के अभाव को अज्ञान नहीं कहते । आत्मा मे अनात्म का और अनात्मा मे आत्मा-बोध ही अपूर्ण ज्ञान है । यही 'आणव मल' कहलाता है ।

साधना के लिए शिव के ६ रूप स्वीकृत किये गए हैं-

भुवन, विग्रह, ज्योति, ख, शब्द और मत्र । इनमे से किसी एक को साध्य बनाकर सफलता प्राप्त की जाती हैं । भुवन शब्द का अर्थ है—'भोगाघार रूप' लोकादि । विग्रह = रुद्र, क्षेत्रज्ञ आदि शिव के अनेक रूप । शब्द = नाद-साधना । मत्र – अकार, मकार आदि ज्योति = प्रकाश का घ्यान करना ।

एक ही शिव के अधिकारी की मानसिक दशा को ध्यान में रखकर अनेक रूप होते हैं। अत: शिव विश्वमय है और साथ ही विश्वोत्तीण भी है, क्योंकि वह सबसे परे हैं। जिस प्रकार दर्पण या जल में स्थित प्रतिबिम्ब दर्पण या जल में भी रहता है और इनसे बाहर भी रहता है, वैसे ही शिव विश्व में स्थित होकर भी विश्व से परे भी रहता है। शिक्त और शिक्तमान् की एकता होने से विश्व एवं शिव एक और अभिन्न है। विश्व शिव के अंश शिक्त का रूपान्तर मान्न है।

शक्ति के भेदः पदार्थं अनेक हैं, भिन्न-भिन्न हैं अतः अनेक पदार्थों को देखकर भिन्न-भिन्न शिक्तयों की कल्पना की जाती है, मूलतः शक्ति एक है। हम देखते हैं कि ज्वालामुखी पवंत भभक उडते हैं और भेघ मे विद्युत् प्रज्वलित हो उठती है, पवंत की अग्नि व विद्युत की अग्नि दो पदार्थं भिन्न-भिन्न दिखायी पडते हैं, परन्तु उनमे प्रतीयभान शक्ति सूलतः एक है। उजगत् के भिन्न-भिन्न रूपों मे शिव का स्फुरण हो रहा हे, अतः उन भिन्न फलभेदों को देखकर हम पदार्थं में शक्ति का आरोप कर लेते हैं।

<sup>(</sup>१) उक्त च कामिके देव:, सर्वाकृतिर्निराकृतिः जलदर्पंण वत्तेन, सर्वं व्याप्त चराचरम्—वही, पृष्ठ १०४

<sup>(</sup>२) फलभेदादारोपितभेदः पदार्थात्मा शक्तः— दृष्टेव्य-तत्रा०, प्रथम आहिक, पृष्ठ ११०

जगत् शक्ति रूप है। यही शक्ति उपाय रूप मे स्वीकृत है। शक्ति के द्वारा शिव का ज्ञान होता है। यह ज्ञान मानस-प्रत्यक्ष है: यथा, भूख प्यास का मानस-प्रत्यक्ष होता है, तथैव शिव का मानस-प्रत्यक्ष सम्भव है। यह मानस-प्रत्यक्ष भी शिव के एक अश्च का होता है यथा द्वक्ष को केवल रूप का प्रत्यक्ष होता है, रसादि का नहीं, तथैव हमे शिव के एक अश्च का मानम-प्रत्यक्ष होता है। नाद-विन्दु आदि शिक्त रूपो द्वारा शिव का मानस-प्रत्यक्ष होता है। शिक्त उपाय है और मन है उपाय कर्ता। जिस प्रकार मन से बाह्य-पदार्थों का प्रत्यक्ष होता है उसी प्रकार शिक्त द्वारा शिव का मानस-प्रत्यक्ष भी हो सकता है।

पदार्थ दो प्रकार के होते हैं: I प्राण-पद पदार्थ यथा 'गोत्व' 'गो' का प्राण-पद पदार्थ है। II विशेषाघान हेतु: पदार्थ के गुण, यथा शुक्र, पित, हरितादि गुण—इनसे पदार्थ की विशेषता प्रतट होती है। सम्पूर्ण पदार्थों का प्राणपद तत्त्व आत्मा या चैतन्य (शिव) अतः सारे पदार्थ शिवामृत से परिष्लुत है। पदार्थों को इसीजिए अमृतमय कहा गया है। पदार्थों मे इसी आत्मा की खोज करनी चाहिए।

वृत्ति: मन की वृत्तियाँ भी दो प्रकार की है। 1 भाव 11 अभाव। घ्यान के समय इन दोनों के मध्य में शून्यावस्था (चैतन्य) की झलक मिलती है। मन की लहर या तो भावमय होती हैं, या अभावमय, इन दोनों के बीच में आत्मा की झलक मिल जाती है, अत: इसी मध्यममार्ग को साधना के समय अपनाना चाहिए। इसी को बौद्ध-दार्शनिक मध्यमा प्रतिपदा कहते हैं, शून्यावस्था भी यही है। शून्यावस्था भाव एवं अभाव नामक वृत्तियों को अलग करती है।

<sup>(</sup>१) रसाद्यनध्यक्षत्वेनाऽपि, रूपादेव यथा तरुम् ।

विकल्पो वेत्ति तद्वक्त, नाद-विन्द्वादिनाशिवम्—तत्रलोक—प्रथम
आद्विक । पृष्ठ १२०

<sup>(</sup>२) उभयोर्भावयोर्जाने, ज्ञात्वा मध्य समाश्रयेत्
युगपच्च द्वय त्यक्त्वा, यध्ये तत्त्व प्रकाशते ।
अतएव च उन्मनाभिन्नप्रमातृरूप परमाथं—
साक्षात्कार लक्षणमेतद् भवति
उन्मना तु ततोऽतीता, तदतोत निरामयम्—वही, पृष्ठ १२८

इस अवस्था के पश्चात् 'उन्मनावस्था' आती है और 'उन्मनावस्था' के पश्चात् साक्षात् ब्रह्म प्राप्त होता है। 'इसीलिए कहा गया है कि ऊर्ध्व-पथ तथा अधो-गित (नम्न-गित = अभावावस्था) को छोडकर अथवा प्राण एव अपान वायु को छोडकर मध्य देशगामी बनकर रामस्थ हो जाना चाहिए। 'रामस्य' करने वाला मागं तभी सुबुम्ना मागं कहा गया है क्योंकि वह इडा-पिंगला के बीच का मध्य-मागं है। इसे तत्रो मे 'ग्राम-धर्म' कहा गया है। इस ग्राम-धर्म द्वारा ही 'राम' प्राप्त होता है। इस सम्बंध मे तात्रिक सतकिव, कबीर, नानक, दाहू, सुन्दरादि सभी एकमत हैं।

अभिनवगुत ने 'राम' शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है कि जड एव अजड (चेतन) विश्व-वैचित्र्य द्वारा क्रीडा करने वाला तत्त्व 'राम' है। र

राम या शिव एक तत्त्व है। वह आभासरूप विश्व में क्रीडासक्त रहता है। तत्रों का क्रीडासक्त या लीलासक्त रूप ही वैष्णवों में भी स्वीकृत है।

विकल्प के नाश से ही यह 'राम' प्राप्त हो सकता है। विकल्प को ही स्मृति कहा गया है। अञ्जतः स्मृति रहित स्थिति ही प्राप्त करना साधना का विषय है।

निरंजन: इसी प्रकार अभिनव ने 'निरंजन' की भी व्याख्या की है। निरंजन का अर्थ है जिससे शक्तिमान पूर्णता के साथ प्रकट किया जाय, वही तत्त्व निरंजन है। शक्ति द्वारा ही तत्त्व पूर्णता के साथ व्यक्त होता है, अत: शाक्त का ही तत्र में 'निरंजन' कहा गया है। शक्ति और शक्तिमान् की एकता के कारण 'शिव' की सज्ञा भी निरंजन भी है। इच्छा, ज्ञान एवं क्रिया द्वारा ब्रह्म अजित या प्रकट होता है। अत: शक्ति के तीन रूपों में सामरस्य लाकर योगी 'निरंजन' हो जाता है। साधना में क्रिया को भी 'निरंजन' कहा गया है।

<sup>(</sup>१) ऊर्घ्व त्यक्त्वा विशेत्स रामस्थो मध्यदेशगः—वही, पृष्ठ १३०

<sup>(</sup>२) तत्तज्जङ्गजङ्गत्मना विश्ववैचित्र्यात्मना क्रीड़ित इति रामः— वही, पृष्ठ १३१

<sup>(</sup>३) सर्वो विकल्प: स्मृति—तित्रालोक—प्रथम आह्निक, पृष्ठ १३४

<sup>(</sup>४) लोलीभूतमतः शक्तित्रितमं तित्रशूलकम्
यिस्म्नाशु समावेशाद् भवेद्योगी निरजनः—तंत्रालोक, आह्निक तृतीय, पृष्ठ ११५

साकार ब्रह्म का ध्यान: साकार ब्रह्म साघना की सुविधा के लिए है। विकल्पों का नाश सहसा सम्भव नहीं है, अतः साधारण-बुद्धि वालों के लिए ब्रह्म के मुख हस्तादि की कल्पना करनी पड़ती है। निश्चला-बुद्धि की ओर यह एक सोपान मात्र है। निश्चला-बुद्धि की निराकार तथा निराश्रय राम या शिव ही साध्य बनता है। साकार नहीं, अतः वैष्णवादि साधक सामान्य-बुद्धिवालों के लिए है अत में उन्हें भी निराकार को ही ध्येय बनाना पडता है।

जप: ध्यान के अतिरिक्त जप से भी मुक्ति सम्भव है। भाव एवं अभाव से रिहत तत्वस्वरूप का परामशं ही जप है। मन की मध्यमावस्था—शून्यावस्था मे स्फुरित चेतना (सिवत्) का परामशं = मनन ही जप है।

वस्तुत: साधना मे भावना का फल मिलता है। जो साधक जिस रूप तस्व का आराधन करता है और तन्भयता प्राप्त करता है, उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है।<sup>3</sup>

यह स्मरणीय है कि उपासक दो प्रकार के होते हैं: I अवच्छेदक उपासक II अनवच्छेदक उपासक । अवच्छेदक उपासक नियत विधि से नियन्नित रहते हैं; (साकार उपासक इसी श्रेणी में आते हैं)। अनवच्छेद उपासक स्वतंत्र होते हैं, उनके लिए विधि-निषेध नहीं है। वे निर्गंल है।

क्या साधना के ये भेद वास्तिविक हैं। आगमशास्त्र का कथन है कि ये भेद केवल व्यावहारिक है, ज्ञान की स्थूलता मे ही भेदो का भ्रम होता है। स्थूलता का अर्थं है—ग्राह्म-ग्राहक भाव का उदय यह उपेय है, यह उपाय है, ऐसा ज्ञान होना ग्राह्म-ग्राहक भाव है, अत: स्थूल क्रियाओ मे भेद दिखायी पडता है, वस्तुत: कोई भेद नहीं है।

ज्ञान एवं क्रिया: विया तथा ज्ञान में भेद माने बिना क्रियाओं में भेद स्वीकार नहीं किया जा सकता। परन्तु आगमशास्त्र के अनुसार क्रिया एव ज्ञान में वस्तुत: कोई भेद नहीं है कहा गया है कि योग तथा क्रिया एक है। तत्व में

<sup>(</sup>३) क्रियादेवी निरक्जनाम्, वही, पृष्ठ ११४

<sup>(</sup>१) यतो नान्या क्रिया नाम—ज्ञानमेव हि तत्तया । पृष्ट १८६८ रूढेर्योगान्तता, प्राप्तमिति श्रीगमशासने—तत्रालोक-प्रथम-आह्निक

श्रासक्त मित ही किया है इससे वासना की शांति होती है। तत्व में चित्त का लय हो जाना ही योग है, क्योंकि तत्वों में चिति की योजना को चित्त को तत्वों में युक्त कर देने को ही योग कहा जाता है (ज्ञान चेतना से भिन्न तत्व नहीं है। अतः ज्ञान योग एवं किया एक एक तत्व है। इसका तात्पर्य यह है कि योग उपासना, ज्यान, जप, सेवा, कीतंनादि सभी 'ज्ञान' शब्द में अतर्भूत हो जाते है। अतः साकार-निराकार उपासना के भेद व्यावहारिक है: जैसे, घट का घ्वस चाहे प्रस्तर से हो या दण्ड से परन्तु घ्वस तो होता ही है, तथैव 'मोक्ष' रूप कार्य (वासना का नाम्न) चाहे किसी भी उपाय से हो सकता है।

साधना के भेद : अधिकारी की मानसिक क्षमता या रुचि के अनुसार साधना के भेद करने पडते हैं—इन्हें आगमों में उपाय कहा गया है। शाम्भव, शाक्त एवं आणव ये तीन उपाय बताये गए है।

शाम्भव-उपाय : विकल्प रहित स्थिति शाम्भवावस्था है। जड, परिमित्त तत्व के निमज्जन से बोध प्राप्त होने पर जो तादात्म्य और तद्रूष्पता प्राप्त होती है वह 'शाम्भव-आवेश' कहा जाता है। सम्यक बोध के लिए बुद्धि की निमंजता की आवश्यकता है। चैतन्य का प्रतिबिम्ब उसी में पडता है। यहीं बुद्धि न्द्रियों को उत्पन्न करती है। इन्द्रिय एवं बुद्धि से परे जाकर स्वारूप में स्थित होना ही शाम्भवी स्थिति है। इसमें 'भावना' नहीं रह जाती। शिव से तादात्म्य होता है। यहीं 'अनुत्तरावस्या' है। वस्तुतः शाम्भव उपाय एक 'आम्यतर-ध्यान' in trospective meditation है इससे सहसा ही चैतन्य जागृत हो जाता है।

## अथवा

योगो नान्य: क्रिया नान्य, --वही पृष्ठ--१६०

<sup>(</sup>१) योगो नान्यः क्रिया नान्या, तत्वारूढा हि या मतिः स्विचत वासना शान्तौ—सा क्रियेत्यभिधीयते।—वही, पृष्ठ १८६

<sup>(</sup>२) क्रियासैव च योग: स्यात्तत्वाना चिल्लयीकृतौ । पृष्ठ १६० तत्वाना चिति योजनात् योग: स्यात् इति नानयो ज्ञीनातिरेक: वही,

<sup>(</sup>३) तेना विकल्पा सवित्तिर्भावनाद्यनपेक्षिणी । शिवतादात्म्यमापन्ना, समावेशोऽत्र शाभवः—तत्रालाक, प्रथम आह्निक, पृष्ठ, २०६-२१०

प्रतिबिम्बवाद : अनुत्तरावस्था मे भैरवी शक्ति नामक शक्ति विशेष की अपेक्षा होती है। 'प्रकाश' को ही आगमो मे भैरवी शक्ति कहा गया है, क्यों कि प्रकाश के कारण ही पदार्थ का प्रकाशत्व प्रतीत होता है। प्रकाश, प्रकाश्य से भिन्न नहीं है, यह हम कह चुके है। आत्मा रूपी भित्ति मे ही पदार्थ प्रतिबिम्बत होते है। प्रतिबिम्ब सर्वदा सजातीय पदार्थ का ही गोचर होता है, विजातीय पदार्थ का प्रतिबिम्ब दृष्टिगोचर हो नहीं सकता। भूमि, जल, वृक्ष, आदि का रूप ही दपंणादि मे प्रतिबिम्बत होता है, स्पर्शादि का प्रतिबिम्ब गोचर नहीं होता, क्यों कि रूप प्रकाश का सजातीय धर्म है और नेत्र का विषय प्रकाश या तेज ही है, स्पर्शादि नहीं।

निर्मल वस्तु मे ही रूप का प्रतिबिम्ब पडता है, मिलन वस्तु मे नही अतः शुद्ध चैतन्य मे ही यह विश्व प्रतिबिम्बित है: यया, सुन्दर रूप को देखकर स्पर्शादि की इच्छा होती है, वैसे ही जगत् के रूप रसादि से प्राप्त आल्हाद से अविशय-आल्हाद रूप चिदानन्द की प्राप्ति इच्छा होती है, क्यों कि पदार्था में जो आनन्द है वह उसी शिव के आनन्द का आभास मात्र है। वह शिवानन्द का प्रतिबिम्ब मात्र है। इसी-लिए बिम्बानन्द एव आभासानन्द में भेद नहीं है। यदि यह कहा जाय कि प्रतिबिम्ब तो दिखायी पडता है, परन्तु बिम्ब अदृष्ट है तो इसका उत्तर यह है कि पीठ पीछे खडे हुए व्यक्ति का जैसे हम प्रतिबिम्ब देख सकते है, उसी प्रकार विश्व में जो कुछ दिखायी पड रहा है वह सब शिव का ही प्रतिबिम्ब है। प्रतिबिम्ब जब इतना सुन्दर और आनन्दमय होगा यह सहज ही अनुमेय है। प्रतिबिम्ब रूप पदार्थों से मिलने वाले आनन्द से हम तृप्त नहीं होते, क्योंकि प्रतिबिम्ब रूप जगत् को पदार्थों का आनन्द उस ब्रह्मानन्द की ओर ले जाना चाहता है, परन्तु प्रमाता अपने अज्ञान वश इस आतरिक प्रेरणा को न समझ कर जगत् के

<sup>(</sup>१) निर्मले मुकुरे यद्वद्भान्ति भूमि जलादयः। अमिश्रास्तद्वदेकस्मिश्रज्ञाथे विश्ववृत्तयः। तत्रालोक-जिल्द (२) आह्निकम् (३) पृष्ठ (४)

<sup>(</sup>२) तस्मादेको महादेव: स्वातन्त्र्योपहितस्थिति: । जिल्द २ द्वित्वेन भात्यसौ बिम्बप्रतिबिम्बोदयात्मता— तत्रालोक तृतीय आह्निक; पृष्ठ १३

पदार्थों से मिलने वाले आनन्द तक हा बद्ध रहना चाहता है। किन्तु ज्ञान होने पर पदार्थ-जन्य आनन्द एव आनन्द मे साधक अविरोध देखने लगता है। अत: जो इन्द्रियजन्य आनन्द बधन मे डालने वाला है वही साधक के लिए आत्मानन्द का प्रेरक तथा माध्यम बन जाता है। प्रतिबिम्ब रूप जगत् जीवो पर अनुग्रह करने के लिए—उन्हें परमात्मा की ओर प्रेरित करने के लिए रचा गया हे। दु.ख देने या भेद उत्पन्न करने के लिए जगत् की सत्ता नही है। अत: न यहाँ बधन है, न मोक्ष है, मूढ जीव भय के कारण ही वैसा समझते है। जगत् तो बुद्ध प्रतिबिम्बत सत्ता का नाम है। वृद्ध स्फटिक के समान है, उसी मे सब विश्व प्रतिबिम्बत हो रहा है।

बिम्ब के दो लक्षण कहे गए है (१) अन्य तत्त्व से अभिश्रित हो (२) स्वतंत्र हो (३) भासमानता हो ।

जिसमे सजातीय, विजातीय की व्यावृत्ति न हो वह अभिश्रता है। स्वरूप मे स्थित वस्तु स्वतत्र कहलाती है। अबाधित रूप से प्रतिबिम्बत होने की शक्ति भासमानता है। ब्रह्म के ये ही लक्षण है, अतः वह बिम्ब कहा गया है।

इसी प्रकार प्रतिबिम्ब के दो लक्षण है (१) रवरूप की हानि न होना (२) 'पर-रूप सादृश्य—बिम्ब के सदृश होना । जगत ये ही दो लक्षण है । अत: जगत प्रतिबिम्ब है और ब्रह्म बिम्ब है । बिम्ध के अतिरिक्त किसी की सत्ता नहीं है, क्यों कि बिम्ब (ब्रह्म) माध्यम (चित् शक्ति पिंड मे 'बृद्धि' = दपँण) तथा प्रतिबिम्ब (जगत के पदार्थ) की पूण एकता है । चूंकि बिम्ब ज्ञानमय है, अत: जगत भी ज्ञानमय है । अत: ज्ञान से भिन्न किसी की सत्ता नहीं है । ज्ञानमय होने से तत्त्व के साथ एकाकारिता प्राप्त हो जाती है । ज्ञानमय होने के लिए ज्ञान ही साधन है

<sup>(</sup>१) प्रच्छन्न रागिणी कान्त-प्रतिबिम्बितसुन्दरम् । दपंणा कुचकुम्भाम्या, स्पृशान्त्यपि न तृष्यति—वही, पृष्ठ ६

<sup>(</sup>२) न मे बन्धो न मे मोक्षो, जीवस्मैता विभीषका: । प्रतिबिम्बिमद बुद्धेर्जलेष्विव विवस्वत.—बही, पृष्ठ २७

<sup>(</sup>३) तत्तद्रूपतया ज्ञान, बहिरन्तः प्रकाशते । ज्ञानाहते नाथंसत्ता, ज्ञानरूप ततो जगत् नाहि ज्ञानाहतेभावाः केनचिद्विषयीकृताः

क्योंकि ज्ञान स्वय प्रकाश है। दर्पंण अपने को प्रकाशित नहीं कर सकता। शिव (बिम्ब) स्वय अपनं शिवन से अपने मे अपना प्रकाश करता है। अतः उसकी शिवन निरित्शिय स्वतंत्र है। ऐश्वयं एवं चमत्कारमय है। यही पराशिवन है, प्रतिभा है। शिवत तथा शिव से भी परे पूर्ण तत्त्व अनाख्य या अनुसार कहाता है। यह 'अनाख्य' (जिसका वर्णन नहीं हो सकता) सृष्टि का इच्छुक होकर शिव शिवत रूपना को प्राप्त करता है। चूंकि शिवत शिव के कुल का (परिवार का) विस्तार करती है, अत. वह 'कौलिक' कहलाती है। और शिव को 'अकुल' कहा गया है। अकुल और कौलिकी शिवत की साम्यावस्था के परे जो अनाख्य तत्त्व है, उसे 'कुल' कहा जाता है। इस 'कुलावस्था' मे शिव-शिवत का भेद नहीं है। दे इसे प्राप्त कर्त्ता 'कौल' कहलाते है। शाम्भवास्था यहीं है।

शिव (अकुल) तथा शक्ति (कौलिकी) का सघट्ट कुलावस्था के पूर्व की स्थिति है, साधक को प्रथम इसे ही प्राप्त करना पडता है। इसे 'समरसता' भी कहा गया है। पिण्ड मे भी यह समरसता प्राप्य है। पिण्ड मे शक्ति की सज्ञा कुडलिनी है। जो शिव के साथ नित्य सयुक्त रहती है ब्रह्माण्ड शिव-शक्ति के सामरस्य या सघट्ट से से उत्पन्न होता है (जैसे प्राकृत नर-नारी के सघट्ट-मिथुनावस्था से सतानो-त्पोत्ति होती है वैसे ही ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति शिव एव शक्ति के सघट्ट से होती है)। सबट्ट मे 'मध्य-मथक' भाव रहता है। शक्ति मध्य है, शक्तिमान मथक है। इससे शक्ति इच्छा, ज्ञान, किया—इन तीन रूपों को प्राप्त होती है। यही रूप त्रिकोण या प्र्यु गाट (सिघाडे) द्वारा सकेतित है। फिर इसका रूप 'अम्बिका' कहलाता है। 'ओइम' मे जो 'उकार' है अथवा शिव के मस्तक पर जो 'चन्द्रकला' है वह इसी 'अम्बिका' नाम्नी शक्ति को है। पुन: यह 'ज्येष्ठा' कहलाती है, यह 'चन्द्र-विन्दु से उदित कालाम्न रूपिणी 'रेफ' का रूप धारण करती है। इस प्रकार वर्णों को सृष्टि कमश: होती है। इस प्रकार एक शक्ति अम्बिका, ज्येष्ठा, रेखिनी.

<sup>(</sup>१) अकूलस्यास्य देवस्य, कुल-प्रथन शालिनी । कौलिकी सा परा-शक्ति, रिवयुक्तो यथा प्रभु:—तत्रालोक, तृतीय आह्निक, पृष्ठ ७५

<sup>(</sup>२) यत्रोदितिमद चित्र विश्व यत्रास्तमेति च । तत्कुलं विद्धि सर्वज्ञ, शिवशक्ति विवर्णितम्—वही ।

रौद्री, रोधिनी आदि रूपधारण करती है। भारे 'वणै' शक्ति के रूप है। अतः जप के द्वारा शक्ति जागृत हो जाती है।

यह शक्ति शिव के साथ अभिन्न है अत: दोनों का यामल, संघट्ट या सामरस्य ही सृष्टि का मूल कारण है। बौद्ध दार्शनिकों ने इसे ही युगनद्ध कहा है। जगत् में स्त्री-पुरुष का समागम इसी पारमाधिक यामल का पिण्ड स्वरूप है। (४) यहाँ विश्वोत्तीणँता विश्वमत्ता से विच्छिन्न रहती है। अत: सर्व-शास्त्रों में इसी को उपेय कहा गया है।

'सघट्ट' का अर्थ घट्टन, चलन, स्पन्दरूपता, स्वात्मोच्छलता किया गया है। 'संघट्टावस्था' मे आत्मानन्द का उच्छलन होता है। इसीलिए प्राकृतसमागम मे आनन्द का एक रूप रहता है। इच्छा-ज्ञान-क्रिया तीनों का सामरस्य यही है।

निरंजन: 'नि:शेषेण अजते' निरजन का यह अर्थ है। जिससे शिक्तमान्
पूणंता के साथ प्रकट किया जाय, वही तत्त्व 'निरजन' है। शिक्त द्वारा ही तत्त्व
(शिव) पूणंता के साथ व्यक्त होना है, अतः शिक्त को ही तत्र मे 'निरजन' कहा
गया है। इच्छा, ज्ञान, क्रिया अपने अपने विषयो को प्रकट करती है अतः पूणं
प्रकाश की अभिव्यक्ति होती है। चूँकि शिक्त एव शिक्तमान् की एकता है, अतः
'निरजन' शब्द 'शिव' का भी वाचक होता है। इच्छा, ज्ञान, क्रिया द्वारा ब्रह्म
अजित या प्रकट होता है, अतः शिव का त्रिशूल इच्छा, ज्ञान, क्रिया का प्रतीक है।
इस त्रिशूल मे समाविष्ट होकर योगी 'निरजन' कहलाता है अरेर साधना मे
'क्रिया' की मुख्यता से 'क्रिया' को 'निरजन' कहा गया है।

विन्दु: अनुत्तर या अनाख्य परात्पर ब्रह्म, ग्राह्म-ग्राहक रूप मे अपने को परिच्छिन्न करता है, स्वरूप गोपन करता है और अज्ञेयतत्व जब अपने को सकुचित

<sup>(</sup>१) ज्ञान, क्रिया एव इच्छा तीन नामो के कारण देवी को 'त्रिपुरा' भी कहा गया है।

<sup>(</sup>२) लोनीभूतमत। शक्तित्रितय तित्रशूलकम् । यस्मित्राशु समावेशाद् भवेद्योगी निरञ्जन:—तत्रालोक, तृतीय आह्निक पृष्ठ ११५

<sup>(</sup>३) क्रियादेवी निरक्जनम् —वही, पृष्ठ ११४

करके प्रकाश को प्रकट करता है तब वही अनुत्तरतत्त्व की सज्ञा 'विन्दु' होती है। ' 'विन्दु' का अर्थ है—वेत्ति इति विन्दु: जो विदि या वेदन क्रिया मे स्वतत्र है, उसका अविभक्त प्रकाश ही विन्दु है। अतः इच्छा, ज्ञान, क्रिया के उदित होने पर सोम, सूर्य, अग्नि नामक प्रकाश प्रकट होते है। सोम, सूर्य एव अग्नि मे विभक्त प्रकाश वस्तुतः अविभक्त है, वही 'विन्दु' है। विन्दु को स्वच्छन्द-तत्र मे ईश्वर कहा गया है 'विन्दुश्चैवेश्वरः स्वयम्' और ईश्वर मूलसत्ता के बहिश्न्मेष का नाम है। '

नाद: यही प्रकाश—रूप में स्थित विन्दु नादात्मक शब्द के रूप में प्रकट होता है। शब्द का अर्थ है 'स्व से अभेदपूर्वक विश्व का परामशें'। यह शब्द नादात्मक है। नाद का अर्थ है—''नदित सर्वेषाम् जीव कलात्वेन परिस्फुरित इति नादः'' अर्थात् सम्पूर्णं विश्व में नाद स्फुरित होकर घ्वनित हो रहा है। सारी सृष्टि का प्रकाशकतत्त्व यही है। सम्पूर्णं विश्व में नाद के व्याप्त होने से 'अ' वर्णं को सर्वव्यापक कहा गया है। एक ही तत्त्व जीवकला के रूप में और वही तत्त्व विन्दु

(१) अत्रानुत्तर शक्तिः सा, स्व वपुः प्रकटस्थितम् ।
कुर्वन्त्यिप ज्ञेय कला, कालुष्याद्विन्दुरूपिणी—वही, पृष्ठ ११६
परमश्चिव (अनाख्य) स्वतः सर्वप्रथम प्रकाश और (श्विव) के रूप मे व्यक्त
होता है, यह प्रथम 'विन्दु' है और द्वितीय 'विन्दु' है 'विमर्ष' (शक्ति)
तथा तृतीय विन्दु है इन दोनो की एकता ।

प्रकाश —प्रथम विन्दु—श्वेत विन्दु (वीभै) विमर्षे—द्वितीय —रक्त विन्दु (रज) प्रकाश + विमर्षे —तृतीय—असित विन्दु (दोनो का एक)

प्रकाश विन्दु, विमर्षं विन्दु मे प्रतिबिम्बित होना है, प्रकाश विमर्षं ( शक्ति, क्रिया) मे प्रतिबिम्बित होकर ही अपने रूप को जानता है। सूदम या निरपेक्ष (Abstract) विचार (thought) अपने स्वभाव को नही जान सकता, अतः विचार की अभिव्यक्ति जैसे क्रिया द्वारा होकर ही पूणं होती है, वैसे ही परमतत्त्व अपनी विमर्षं शक्ति (क्रिया) मे प्रतिबिम्बित होकर अपने स्वभाव का अनुभव करता है। अतः 'विन्दु' को सृष्टि का कारण कहा गया है।

हरुटव्य-Philosophical Essays-S N Das Gupta, 158-59

<sup>(</sup>२) स्वच्छन्द-तत्र--४-२६४

एव नाद के रूप मे व्यक्त हो रहा है। अविभक्त और अव्यक्त होकर भी नाद विभक्त और ब्यक्त प्रतीत हो रहा है। १

स्पष्ट है कि मृष्टि के लिए किसी बाह्य उपकरण की आवश्यकता नहीं है । क्योंकि अपनी आत्मा मे अपना ही आक्षेप वैसर्गिकी स्थिति को जन्म देता है । अतः प्रतिबिम्ब रूप मृष्टि चैतन्य से बाहर नहीं है ।

'अ' से प्रारम्म होकर मृष्टि 'ह' वर्णं तक आकर स्थूल हो जाती है। इसी प्रकार मृष्टि का जडतत्त्व की ओर विकास होने पर मूल शिवतत्त्व 'हस' कहलाता है र

(१) नाद को 'सदाशिव' भी कहा गया है—नादे वाच्य. सदाशिव:— स्वच्छन्दतत्र ४—२६४

जिस प्रकार शाकर वेदान्त मे जागृत. स्वप्नादि द्वारा सिद्धान्त को स्पष्ट किया गया है, उसी प्रकार तत्रों में 'नाद' को स्वीकार किया गया है। मीमासा की तरह तैत्रों में शब्द शाश्वत है। ध्वनि या शब्द से ही जगत की उत्पत्ति है। जिस प्रक्रिया द्वारा यह ध्वनि जगत का बाह्य रूप धारण करती है, वह प्रक्रिया पिण्ड मे अवस्थित है, मीमासामे शब्द एवं अर्थ अचेतन है अत: वहाँ शब्द की शाश्वतता बिना किसी सत्ता के मानी गई है। परन्तु तत्र मे वह सत्ता शातमा है जो शब्द तथा अर्थ, बुद्धि एव यथार्थ (Matter) के द्वारा आत्मानुभूति करती है । जब विन्दु (प्रकाश) अपने आप विभक्त होता है तब 'अहम्' की अव्यक्त ध्विन होती है, यही शब्द-ब्रह्म हे. इसके भीतर, इच्छा, क्रिया और ज्ञान अवस्थित है। इस इच्छा-क्रिया-ज्ञान के स्वरूपवाला शब्द-ब्रह्म या नाद ही बाह्य जगत तथा मनुष्य-शरीर के रूप मे अभि-व्यक्त होता है। यही सूदम नाद (ब्रह्म) बाह्म क, ख, ग आदि अक्षरो मे व्यक्त होता है। इस सूदम नाद ब्रह्म मे शिव एव शक्ति सयुक्तावस्या मे ब्याप्त रहते है. 'अहम्' इस घ्वनि मे शिव एव शक्ति का मिथुनरूप ही व्यक्त होता है। चार सोपानो मे-परा, पश्यन्ती, मध्यमा और बैखरी व्यक्त होकर अतिम बैखरी रूप मे अक्षरों के रूप में हमें प्रतीत होता है, परन्तु उसके नीन सूदमतर स्तर और है. 'परा' की दशा मे नाद सूद्रमतम् है और ब्रह्मरूप है, 'पराब्रह्म' मे नाद का रूप ग्राह्य-ग्राहकभाव से परे हो जाता है।

(२) हस शून्य तथा प्राणं हकार नामिश: स्मृतम्—तत्रराजभट्टारक, उद्युत, तत्रालोक ३-१४५ सागर जिस प्रकार उर्मि-विसर्ग को उत्पन्न करके भी शात रहता है और लहर तथा सागर भिन्न प्रतीत होने पर भी अभिन्न रहते है, तथैव सृष्टि एव शिव एक और अभिन्न है।

सहज: सारी मुष्टि मे शिव की इच्छा या काम तत्त्व ही पूर्ण हो रहा है। इसी काम-शक्ति के घ्यान से सर्व-मृष्टि वश मे हो जाती है। चूँकि सबके हृदय मे वह इच्छा-शक्ति स्फ़रित हो रही है, अतः स्वतः सिद्ध है। यह काम-कला अप्रतिहत रूप से स्फूरित हो रही है। उदय और अस्त न होने से इसे 'सहज' एव स्वयभू कहा है। यही नाद एव विन्दू रूपिणी है। क्योंकि 'सतत उदित-नाद-मात्र स्वभाव' वाली है। यही सृष्टि के मूल मे शिव के मन मे स्थित 'कामेच्छा' स्थूल रूप मे व्यक्त होकर रित-सौख्य के समय अन्य ज्ञान लूप हो जाने पर (विगलित वेद्य होने पर) विकल कामिनी तथा कामुक के मन मे प्रकट होती है। स्थूल रूप मे आने पर यह उदित एव अस्त होती हुई प्रनीन होनी है, परन्तु मूलत: यह सर्वत्र, सर्वकालो मे स्थित रहती है। स्थूल सासारिक नर-नारी-रित के समय जिस प्रकार कामिनी के 'हा' 'हा' आदि शब्दों में यह कामेच्छा प्रकट होती है, उसी प्रकार सृष्टि के व्याप्त शब्द भगवान की चितु शक्ति (कामकला) द्वारा प्रकट हो रहा है। सारी वर्णमाला मे शिव के साथ नित्यविहारिणी शक्ति ही प्रकट होती है। अत: सूदम एव स्थूल दोनो रूपो मे एक ही 'इच्छा' शकिन व्यापक है। प्रिया कठ से जैसे रित के समय नाद उत्पन्न होता है, तथैव इच्छा-शकि नाद के रूप मे परिणत हो जाती है। चुँकि प्रिया-केंठ से प्रकट होने वाा नाद 'सहज' होता है, सुखकर होता है। अत: नाद को 'सहज' कहा गया है। २

<sup>(</sup>१) विसर्गं एव तावान्यदाक्षिप्तैनावदात्मकः।

इयद्रूष सागरस्य यदनन्तीर्मि सतितः—

तत्रालोक, तृतीय आह्निक, पृष्ठ १४७

<sup>(</sup>२) यत्रदक्षरमक्षोम्य प्रियाकठोदित परम्
सहज नाद इत्युक्त तत्त्वं नित्योदिनो जप:—वही, पृष्ठ १५१
नित्यानन्दरसास्वादाद्धाहेति, गल कोदरे
स्वभभू सुखदोच्चार: कामतत्त्वस्य वेदक: १५६
अति सौख्य समावेश विवशीकृत चेतस:
अविच्छिन्नं जपन्त्येनमङ्गनासंगमोत्सवे—वही १५१

स्पष्ट है कि कामतत्त्व का ज्ञान तंत्र-साधना में इसलिए आवश्यक है कि स्यूल-रित-प्रिक्रया में वस्तुत: सृष्टि उत्पन्न होने की सारी प्रिक्रया की पुनरावृति होती है। काम-क ना के अनुभव से सावक सृष्टि प्रिक्रया को सरलता से समझ सकता है। अत: स्यूल रित के अनुभव से शिव शक्ति की रित या सृष्टि विस्तार का समझना तत्रों की विशेषता है।

इस प्रकार सायक को यह ध्यान करना चाहिए कि काम शब्द से कथित विसर्ग नेत्रों से निकल गया है, वह मेरे नेत्रों में समा गया है, अथवा साध्यतत्व कानों से निकल गया है, मेरे नेत्रों में समा गया है। इस प्रकार ध्यान से जगत् को एक साथ वश में किया जा सकता है, क्रम क्रम से वश में करने से विलम्ब होता है। यही सच्चा वशीकरण है।

भैरव एवं भैरवी: इच्छा को 'काम' ज्ञान को विष तथा किया देवी को निराजन कहा जाता है। इन तीनों से युक्त शिव भैरव कहलाते हैं। अंतिम स्थिति में इसी भैरव का घ्यान होता है। यह भैरव शुद्ध चैतन्य मात्र है, विष का निर्वाहक है। निद्धंन्द्व और आनन्दमय है। इस अवस्था में साधक को एकीभावात्मक सूदम स्थिति प्राप्त हो जाती है और साधक जीवन्युक्त हो जाता है। इसी भैरव की चित् शिक्त (विसर्ग-शिक्त किया शिक्त) सम्पूर्ण विश्व को अपने में गर्भीकृत करके (समेट कर) कुण्डलिनी नाम से प्रसिद्ध है। इसी को जगत् की योनि कहा गया है। यही शिक्त वर्णमाला में व्यक्त हुई है, इसी से मत्र बनते हैं। बिना इस शिक्त के परामशें के (स्मरण-विचार) मत्र शरद के बादलों के समान फलहीन होते है। भैरवी-शिक्त ही चक्र में पूजित होती है। भैरव एव भैरवी शिक्त कहा गया है। अतः

अत्रासक्तियो यान्ति योगयोगीश्वरा परम्। स शिरोरिहितः काम कामिनी हृदयालयः। नेत्रारूढेन ते नान, शक्ति वृष्टि समाहरेत्। क्षोभयेत् नात्र सदेही,दुनामिष वरस्मियम्। वही १५१

- (१) या सा कुडलिनी सात्र, जगद्योनि. प्रकीतिता ।— तत्रालोक-तृतीय आह्नक, पुष्ठ २०७
- (२) आदि मान्त्यविहीनास्तु मूलयोनिमजानतः । न ते सिद्धिकरा मंत्रा निष्फला शरद्भवत्—वही, पृष्ठ २१२

बिना ज्ञान के मत्रत्व मृगतृष्णा है और शक्ति परामर्श से जो कुछ भी उच्चारण किया जाता है, वह सब मत्र बन जाता है। अतः भैरव साधना मे विसगै-शक्ति का ही चमत्कार है।

शब्द-माला में इसी शक्ति की अभिव्यक्ति होती है। इसे मातृका या मालिनी कहा गया है। विश्व का स्वरूप धारण कर्ती शिवित मालिनी कहलाती है। अतः वणा में ब्रह्माण्ड में सारी शक्ति सचित रहती है। स्वर को अव्यय और ब्रह्म कहा गया है। स्वर शिव है और व्यजन को योनि कहा गया है: यथा योनि में वीयं स्वोभ उत्पन्न करता है तथा योनि एव वीर्य के घर्षणादि ले उत्पन्न चाचत्य (लोलीभाव) से योनि भेदित होती है, वैसे ही व्यजनों में स्वर के सयोग से अनेक अर्थों की सृष्टि होती है। भैरव एव भैरवी का यह सयोग वर्णमाला में भी दिखायी पडता है।

इस भैरवी शक्ति के ज्ञान से ही सिद्धि प्राप्त होती है। शिव-शासन मे इसी को जीवन्मुक्ति कहा गया है, क्योंकि काल नियनादि कचुक इस ज्ञान से नष्ट हो जाते हैं और साधक स्वरूप में स्थित होकर निन्दुंद्व होकर जगत् में विचरण करता है।

विकल्पों के नाश से यह भैरवी-भाव सहज ही प्राप्त हो जाता है। इस 'भैरवी भाव' मे इस प्रकार का भाव नित्य रहता है: I यह जगत् मुझसे ही उत्पन्त हुआ है, II यह मेरा ही प्रतिबिम्ब है III यह मुझसे अभिन्न है। ये तीन भावनाएँ शाम्भवावस्था के तीन हपों को प्रकट करनी है। 'मैं कर्त्ता हूँ', यह मेरा है, यह शत्रु का है, ऐसी भावना नष्ट हो जाती है। साधक की चेतना उस दीपक के समान हो जाती है जो अन्य जीवो की चेतना को जगा सकता है। 'मैं शिव हूँ' यह परामर्श विश्व-सस्कार का हुनाशन बन जाता है। बाह्य दमन-पूजा की

<sup>(</sup>१) श्लोकगाथादि यर्त्किचिदादि मान्त्ययुत ततः तस्माद्विदस्तभा सबे, मन्त्रत्वेनैव पश्यति—वर्हः, पृष्ठ २१४

<sup>(</sup>२) बीजयोनि समापत्ति, विसर्गोदयसुन्दरा । मालिनी हि परा शक्तिर्निणीता विश्वकपिणी ।—वही, पृष्ठ २२३

<sup>(</sup>३) अय रसो येनमनागवाप्तः, स्वच्छन्दचेष्टानिरतस्य तस्य। समाधि योग-व्रत्नमन्त्रमुद्रा, जपादिचर्या विषवद्विभाति । भूयोभूयः समावेशः, निर्विकल्प-मिम श्रितः अभ्येतिभैरवीभाव, जीवन्मुक्तपराभिधम्—तत्राः ोक, नृतीय आह्विक, पृष्ठ २४८

आवश्यकता नहीं रहती । <sup>२</sup> ऐसा साधक ससार के उद्धार मे, परोपकार, आदि सत्कर्मों को कर्त्तव्य समझकर करता रहता है, तथापि वह कर्म-बधनों से मुक्त हो जाता है। <sup>३</sup> जलिंघ के समान साधक की चेतना बाह्योन्मुखता की उपाधि से भूषित होकर उल्लिसित और शांत होती रहती है, परन्तु वह साथ ही अक्षुब्ध रहता है।

हठपाक: भैरवी भाव को प्राप्त करने के लिए शात पाक एवं हठपाक दो पद्धितयाँ है। प्रथम मे गुरु-आराधन, शास्त्र-श्रवण तथा नित्य-नैमित्तिक कामें है। परन्तु इसके अतिरिक्त हठपाक या हठयोग मे बलात् उपाधियो का नाश किया जाता है। हठपूर्वक चित्-अग्नि का सस्कार हठयोग है। भेद रूपी इधन को हठयोग जला देता है। चिदिन्न से हठपाक-क्रम से सृष्टि आदि भावों का लोप करके अमृनोपम बोध की एकता को प्राप्तकर (मर्व 'खलु इद-ब्रह्म -ऐसी भावना कर) जो सिवत् का परामशं करता है, वही योगी है। एकत्व प्राप्त होने पर भी योगी को भेद का आभास होता रहना है, परन्तु वह अविचलित रहता है। ४

शाक्त-उपाय: शाम्भव उपाय के उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट है कि इसमें साधक ज्ञान द्वारा निर्विकल्प में विश्राम पाता है। किन्तु शाक्त-स्थिति में चित्त, बुद्धि, अहकारादि स्पष्ट हो जाते है। अतः इसमें विकल्प रहते है। शाकर वेदान्त की तरह शिव शासन में मन, चित्त; बुद्धि, अहकारादि का विनाश—(Annilhilation) नहीं है। इस सम्प्रदाय में मन, चित्त, बुद्धि आदि विकल्पों के माध्यम से साधक सिद्धि पाने का प्रयत्न करता है। सन्यास-प्रधान सम्प्रदायों एवं तात्रिक समप्रदायों में यह मौलिक भेद है।

शाक्तावस्था मे जगत के मायात्मक अतः विकल्पात्मक होने से भेद प्रारम्भ हो जाते है। इस स्थिति में 'कत्तंत्व' का अभिमान रहता है। 'मैं ही सर्वंत्र स्थित

<sup>(</sup>२) अनन्त चित्रसग्दर्भ-ससार-स्वद्यसद्यन. । प्लोषकः शिवएवाह—मित्यु-ल्लासीहुताशनः—वही, पृष्ठ २५७

<sup>(</sup>३) न चावज्ञा क्रिया-काले ससारोद्धरणं प्रति-वही, पृष्ठ २६२

<sup>(</sup>४) एविविधेन हठेन क्रमव्यितिक्रमरूपेण सकृदुपदेशात्मना बलात्कारेण यः पाकः, चिदिम्न सात्कारः, तस्यक्रमः परिपाटी, तेन सृष्टचाद्यूपाधीना-मत्ययो भवेत्—वही, पृष्ठ २४०

हूँ 'भेरे द्वारा ही सब स्थित है' ऐसी भावना होती है। यद्यपि इस स्थिति में मायात्मक विकल्प रहते हैं, परन्तु घीरे-घीरे साधक समावेश की ओर बढता जाता है। भेदों से अभेद की ओर बढ़तों से भेद और अभेद दोनों की स्थिति इस दशा में रहती है, अत: कहा गया है भेदाभेदौहि शक्तिता।

अत: 'शाक्त प्रक्रिया' में 'सस्कार' का महत्त्व है। 'सस्कार' शब्द का अर्थं हैं श्रुति, चित्तादि के द्वारा अस्फुट रूप में विद्यमान तत्त्व को स्फुटता प्राप्त कराना। इस सस्कार से निर्विकल्प में प्रवेश सम्भव है। अत: विसर्गं का सस्कार ही निर्विकल्प का साधन है। विसर्गं का नाश कदापि ध्येय नहीं है। विसर्गं का सस्कार न होने पर 'विरुद्ध-विकल्प' रहता है और सस्कार का प्ररोह सम्भव नहीं होता। बिरुद्ध-विकल्प के नष्ट होते चलने पर आत्म-शुद्धि होती है और अन्त में अविकल्प स्थिति प्राप्त हो जाती है।

क्यों कि विकल्प भी सिवत् का ही एक रूप है, अत: विकल्प से आवृत सिवत् अन्त में अपने मूल रूप को प्राप्त कर लेती है। विकल्पों के आरूढ़ रहने पर भी सिवत् बराबर स्फुरित होती रहती है, उद्धार का यह आशा-स्रोत है। अन्त में भैरवी-तेज प्राप्त करने में इसीलिए शाक्त-उपाय को भी साधन बनाया जा सकता है। बार बार सिवत् के विमशं से भैरवी तेज (चैतन्य) स्फुटित हो जाता है, अत: माया के नाश के लिए तत्त्व का पुन: पुन: परामशं आवश्यक है।

इस परामशं में तकं सहायक है। तकं खडन मंडन को नहीं कहते, तकं का अथं शैव-शासन में 'आत्म-प्रत्यभिज्ञा' है। शुद्ध विद्या के स्पर्श से पवित्र बुद्धि से उत्पन्न 'में शिव हूँ' ऐसी भावना उत्पन्न करने वाली वृत्ति तकं है। यही भेद-कुठार को काटती है। अद्धैत-भाव ही तकं है, इसी से सारे मनोरथ पूणं होते है। अंद

<sup>(</sup>१) तत्रालोक—प्रथम आद्विक पृष्ठ २४३ शाम्भव अवस्था मे 'ध्यान' की आवश्यकता नहीं रहती, परन्तु शाक्तावस्था मे रहती है, यही मुख्य अंतर है।

<sup>(</sup>२) अतश्च भैरर्वाप यत् तेज सिवत्स्वभावकम् । भूयोभूयो विमृशता, जायते स्फुटात्मता— तत्रालोक, जिल्द ३ आह्निक ४, पृष्ठ ७

<sup>(</sup>३) दुर्भेदपादपस्यास्य, मूल कृन्तत्ति कोविदा: ।धारारूढेन सत्तकंकुठारेणेति निश्चय:—वही, पृष्ठ १२

ह्पी पादप को काटने से परा रूपी काष्ठ भी प्राप्ति होती है। यही पराकाष्ठा (पराशक्ति) कहलाती है। अनः तक भावना विशेष को—परामशं विशेष को कहते हैं, कोरे खडन मंडन को नहीं। तक ही पराकाष्ठा को प्राप्त होकर 'भावना' बनता है। इसं लिए शैव शासन मे परम-ज्ञान 'भावना' कहलाता है। यह भावना ही सक्वी कामधेनु है (सर्वकामदुधा) इससे सिद्धियाँ एवं मुक्ति दोनों प्राप्त होती हैं। योग का यही उत्तम अग है। यही अंतरंग योग है। यो तो 'तक' को 'षडंग' का अग माना गया है—प्राणायाम, घ्यान, प्रत्याहार, धारणा, तक, समाधि। यहां 'तक' का अर्थ है स्व-सिद्धान्त के विरुद्ध न जाकर तक करना यह तक का अर्थ है। अन्य सम्प्रदाय 'राग' से पीडित है, परन्तु शैव-शासन मे स्वमंदि की इच्छा नहीं है, अतः तक के इस अर्थ को छोडना, कुतार्किक का कार्य है। इसीलिए कहा गया है कि कोई तार्किक को गुरु न करे। अतः वस्तु-निणय-भूत्य छल-प्रधान जो तार्किक गुरु पर-पराजय की चेष्टा करता है भौर हेय उपादेय विवेक से बस्तु का निणय नहीं करता उसे गुरु न करे।

यह तर्क (ज्ञान) जिसको अकस्मात् होता है, वह 'सासिद्धिक' कहलाता है। इसमे गुरु तथा शास्त्र की अपेक्षा नहीं है, न साधना की आवश्यकता है। अकस्मात् का अर्थ हैं -लोक मे अप्रसिद्ध हेतु। 'प्रातिभ महा ज्ञान' से ही यह सम्भव है। उपाधि-भेद से इसके नाना भेद-

निर्मित्त सहभित्तिक या या सवंग: अशग: या या मुख्य अमुख्य

- (१) तर्कं एवहि परा काष्ठाम् उपगतो भावना इति— तत्रालोक, चतुर्थं आह्निक, पृष्ठ १३
- २) यहाँ भावना का अर्थ emotion, या fceling नहीं है, अपितु Contemplation है।
- (३) गुरुदेवान्नि शास्त्रस्य ये न भक्ता नराघमाः ।
  असच्द्यक्तिः विचारज्ञाः शुष्क तर्कावलम्बिनः :
  मुभयत्येव तान्माया, ह्यमोक्षे मोक्ष लिप्सया—वही, पृष्ठ १८
  तार्किक न गुरु कुर्यात् —वही } पृष्ठ १८-१६

अकस्मात् ज्ञान हो जाने पर समस्त यत्र, मत्र, भोटनादि का प्रयोजन नहीं रहता । जो स्वसवित्त को भी सक्रान्त कर जाते है, वे 'निर्भित्तिक' कहलाते है । जो परोपजीवी किसी सीमा तक रहते हे वे 'सह-भित्तिक' कहलाते है ।

साघारणतः सासिद्धिक साघको को दीक्षादि दी जाती है, परन्तु जिन्हे दीक्षा (अदृष्ट) एव मडल की आवश्यकता नही पडती वे 'अकिल्पत-सासिद्धिक' कहलाते है। यह ज्ञान भगवत्-अनुग्रह से ही उत्पन्न हो सकता है।

शाक्त-साधना: अन्य साधको को 'साधना' की आवश्यकता रहती है। साधना में दीक्षा, मंडल, कुल आदि का विचार किया जाता है।

शाक्त-साधना मे योग मुख्य है। योग का अर्थ हम स्पष्ट कर चुके है। योग मे प्राण (चन्द्र) तथा अपान (सूर्यं) के मध्यमार्गं मे चित्त को लय करना होता है। इससे ग्राह्य-प्राहक भाव नष्ट हो जाता है। पीडा देने वाले प्राणायाम (यथा रेचक) व्यर्थं है। 'रहस्य' ही ज्ञेय है। रहस्य का अर्थं है, प्रमाण, प्रमेय, प्रमाता का भेद-भाव नष्ट हो जाय और शुद्ध चैतन्य रूप परतत्व का ज्ञान हो।

प्रत्याहार: इद्रियो का अत कलीन मात्र ही प्रत्याहार है । बाहर से इिन्द्रियों को भोगों से विरत करना व्यर्थ है । चूँिक सर्वत्र सिवत् विद्यमान है, अतः जहाँ-जहाँ मन जाय वहीं-वहीं उसे रमाने का, मन के द्वारा इिच्छत वस्तु में लवलीन करने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि जब सभी कुछ शिवमय है तब अततः मन शिव से बाहर कहाँ जायगा। रे

धारणा-ध्यान: इनका तात्रिक-योग मे उपयोग स्वीकृत है। परन्तु सिवत के प्रति इनका भी उपयोग नहीं है। शुद्ध चैतन्य का ज्ञान हो जाने पर बाह्य उपाय व्यथं हो जाते हैं।

<sup>(</sup>१) शिश-भास्कर सयोगात् जीवस्तन्मायता व्रजेत् अत्र ब्रह्मादयो लीना, मुक्तये मोक्ष काक्षिणा— तत्रालोक, चतुर्थं आह्निक, पृष्ठ ६६ प्राणायामो न कर्त्तव्यः, शरीर येन पीडयते । रहस्य वेत्ति यो यत्र, स मुक्तः स च मोचकः ॥ तत्रालोक, चतुर्थं, आह्निक, पृष्ठ ६६

<sup>(</sup>२) यत्र यत्र मनो याति, तत्रतत्रैव घारयेत् ।चिलत्वा कुत्र गन्तासि, सवं शिवमम यतः—वही, पृष्ठ १००

इन योगागों का समाधि की अवस्था तक ही उपयोग है। ये पूर्व से पूर्व श्रेष्ठ हैं अर्थात् प्राणायाम से ध्यान, उससे प्रत्याहार, उससे तक तथा सबसे श्रेष्ठ समाधि है, क्योंकि सिवत्, जागृत, स्वप्न, सुपुित आदि सभी अवस्थाओं मे व्याप्त है, अतः यम, नियम आदि साक्षात् रूपेण उसके सहयोगी नहीं है। परन्तु अप्रत्यक्ष रूप से अधिकाधिक वृढता के लिए इनका प्रयोग किया जाय तो बुरा नहीं है। क्योंकि केवल द्वैत नाश के लिए ही योगागों का उपयोग है। लिगादि की पूजा भी इस शाक्त-साधना में साक्षात रूपेण उपयोगी नहीं है। जिसका जैसे ध्यान लग जाय, जिसको जिस किसी उपाय से शुद्ध चैतन्य का बोध हो जाय, उसके लिए वही श्रेष्ठ है अत: हठयोगादि उपाय प्रत्यक्ष रूप से (directly) सहायक नहीं है। वि

विकल्प-परामर्श: स्वभाव परामर्शं का नाम विकल्प है। यह विकल्प दो प्रकार का है: I नेश II स्वच्छ । भेदों के द्वारा तत्व-सधान नेश है और भेदों की सहायता लिए बिना तत्व-परामर्शं स्वच्छ विकल्प है। नेश या मायीय विकल्प-परामर्शं द्वारा भी अन्त मे अभेद की प्रिप्त होता है। स्नान, अचना, होम घ्यान, जप, चक्र-पूजा आदि मायीय-विकल्प मे आते है।

स्नान: शीतल, शुद्ध जल से स्नान बाह्य स्नान है। इससे साधना मे कुछ भी सहायता नहीं मिल सकती है। तात्रिकों का स्नान आनरिक स्नान है। इसे 'भस्म-स्नान' कहते हैं। तत्व बोध अपने प्रकाश के कारण 'अग्नि' कहनाता है। नील पीत आदि सांसारिक बोध ही इधन है, तत्वबोधाग्नि भस्म करती है। इन दोनों के 'सघदृ' से अवशिष्ट भस्म मे परिमित प्रमाता का स्नान ही स्नान हैं। वाह्य-स्नान हेत्र है। यदि बाह्य जल से मुक्ति होती तो सारी मछलियाँ मुक्त हो जाती। अ

शैव-शासन में शुद्धि-अशुद्धि का अर्थ भिन्न हैं। शिव एवं जगत् में भेद करने वाली बुद्धि ही अशुद्धि हैं, अभेद-दर्शिनी बुद्धि शुद्धि हैं।  $^{\circ}$ 

- (१) तच्च यस्य यथैव स्यात्स तथैव समाचरेत् । वही, पृष्ठ ११४ मध्यकालीन साधना मे इसी को 'सहज याग' केहा गया है।
- (२) उल्लासि बोघ हुतभुग्ददघ विश्वेन्धनोपिते । सितभस्मनि देहस्य मञ्जन स्नानमुच्यते—तंत्रालोक चतुर्थे आ० पृष्ठ ११६
- (३) यदि मुक्तिजँलस्नानाद मत्स्याना सा न कि भवेत-वही, पृष्ठ १२०
- (४) शिवात्मकेष्वप्येतेषु, बुद्धिर्या व्यतिरे किणी । सैवा शुद्धिः पराख्याता, शुद्धिस्तद्धीविमदैनम,—वही, पृष्ठ १२१

पूजा: इन्द्रिय-विशेष में स्थित मन की जो आह्नाद वृत्ति है, उसे ब्रह्म से जोड़ देना ही पूजा है। मनुष्य के मन में भावों का जो समूह उत्पन्न होता रहता है, उसकी चेतना के साथ एकाकारिता ही पूजा है। स्वतत्र-सवित् ही बाह्म विषयों में स्फुरित हो रही है, यह अनुभव ही सवैस्व है, अन्य साधनाएँ कृतिम है।

मंत्र . तत्वज्ञान से मत्र स्फुरित होता है। यदि स्फुरित न हो तो किसी सस्फुर आचार्य से दीक्षा ले। देवी-पूजा (सिवत्-साधना ) १५५ दिन करने वाला साधक, सात दिन करने वाला पूत्रक एव चार दिन लगाने वाला 'समयी' कहलाता है सामान्यतः मत्रादि की सिद्धि-कर्त्ता को 'समयाचारों' कहते है। तत्व-ज्ञान के अभाव मे पुस्तक मे लिखित मत्र निवीर्य है। जो साधक पुस्तक लिखित मत्रों को सस्फुर कर देते है उनमे भैरवी सरकार (तत्व ज्ञान) रहता है। चैतन्य तत्व से रहित मत्र निवीर्य है, यह सिद्धान्त अटल है।

तात्रिक-साधना मे गोपन के महत्व से सतुष्ट नहीं होते अभिनव गुप्त के अनुसार गोपन की आवश्यकता इसलिए है कि अनिधकारी पर हिसादि दुष्ट काया मे मत्रों का प्रयोग कर देते हैं। दूसरे यदि सिद्धि न मिली तो शास्त्र पर अविश्वास होता है। अत: गोपन आवश्यक है। 3

ऋम-सिंधना : उपर्युक्त-साधना पद्धित में तन्वज्ञान की प्रमुखता है। किन्तु न तो सभी 'अकल्पित सासिद्धिक' साधक हो सकते हैं और न सभी को अकस्मात् ज्ञान ही प्राप्त हो सकता है, अत. 'कल्पित-गुरु' बनने के लिए क्रम-क्रम से सिद्धि प्राप्त करनी पड़ती है। क्रम-साधना में 'अभिषेक' आवश्यक है। शैन शासक में गुरु, शास्त्र एव स्वत. ये तीन साधन है। स्वतः ज्ञान न होने पर गुरु तथा शास्त्र की शरण आवश्यक है। इसके भी भेद है। गुरु एव शास्त्र दोनों से सिद्धि मिले, वह साधक समस्त कहलाता है. और यदि अलग ज्ञान-प्रत्ययों से सिद्धि हो तो वह साधक 'व्यस्त' साधक कहलाता है। जैसे टड्डू, क्रकच आदि छेदने के साधन अनेक

<sup>(</sup>१) यरिकचिन्मानसाह्लादि-यत्र क्वापीन्द्रियस्थितौ । योज्यते ब्रह्म सद्धाम्नि, पूजोपकरण हि तत्—वही, पृष्ठ १२२

<sup>(</sup>२) लिपिस्थिस्तु यो मत्रो निर्वीयः सोऽत्र कल्पितः—वही, पृष्ठ ७२

<sup>(</sup>३) तामसाः पर्राहसादि वश्यापि च चरन्त्यलम् । न च तत्त्व विदुस्तेन, दोषभाष इति स्फुटम्—वही, पृष्ठ ७३

होने पर छेदन-कार्य एक ही होता है, तथैव साधन अनेक होने पर भी 'साध्य' एक ही है।

कलाएँ: सिवत् (शुद्ध-चैतन्य) की १२ कलाएँ होती है। साधना के लिए इनका ज्ञान आवश्यक है। पारमाधिक सिवत्, सृष्टि, स्थिति, सँहार और अनाख्य इन चार तत्त्वों के साथ प्रमाता प्रमाण और प्रमेय के रूप में आभासित होती है। अतः ४ × ३ = १२ कलाएँ मानी जाती है। सिवत् के इस विकास को समझकर ही साधना करनी चाहिए।

साधना का उद्देश्य अमृत-तत्त्व की प्राप्ति। पिण्ड मे यह अमृत सूर्यं नाडी तथा चन्द्र नाडी के स्योग से उत्पन्न होता है। सूर्याग्नि को पुरुष और चन्द्र नाड़ी की स्त्री माना गया है। अत: जैसे पिण्ड मे पुरुष-स्त्री के समागम से अमृत उत्पन्न होता है तथेव सूर्यं एव चन्द्र की एकता से अमृत-प्राप्त करना ही 'साधना' है। योनि को 'मात्रा' तथा निग को कारण कहा गया है। भावों के लय एव आगमन से परम पद की प्राप्ति होती है। विस्तार और प्रलय को तभी प्राक्रत-रित की उपमा दी जाती है। किन्तु शैव-साधना मे प्राक्रत-रित केवल प्रतीक या उपमान मात्र नहीं है, अपितु प्राक्रत-रित (काम-कला) का व्यावहारिक ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि पिण्ड को समझ लेने पर ब्रह्माण्ड समझ मे आ सकता है। प्राकृत-पृष्टि को समझकर ही अप्राक्रत-पारमार्थिक तत्त्व द्वारों की गई मृष्टि का अनुभव हो सकता है। अत्यव शैव-शासन मे चक्रपूजाादि मे पुरुष-नारी सम्भोग को इतना अधिक महत्त्व दिया गया है। परन्तु साथ ही यह समागम केवल तत्त्व-ज्ञान के रहस्य को समझने के लिए तथा परम-पद पाने के लिए है न कि केवल इद्रियों को तृप्त करने के लिए।

'अमृत' का अर्थ है तत्र में इस प्रकार जो तत्त्व काल के अधीन नहीं है वह है 'अमृत' तत्त्व । काल से परे इस तत्त्व को प्राकृत-रित के समय अनुभूत किया जाता

<sup>(</sup>१) यथा योनि चिलिङ्ग च, सयोगात्स्रवतोऽमृतम् । तथामृताग्नि सयोगाद्, द्रवतस्ते न सशय:— तत्रालोक, चतुर्थं आह्निक, पृष्ठ१४०

<sup>(</sup>२) लिङ्ग-शब्देन विद्वासः, सृष्टि सहार कारणम् । लयादागमनाच्चर्भावाना पदम व्ययम्—वही, पृष्ठ १४१ तच्चक्र पीडनाद्रात्रौ, ज्योतिर्भात्यकं सोमगम् । ता दृष्ट्वा परमा ज्योत्सना, काल-ज्ञानं प्रवतंते—वही, पृष्ठ १४२

है। तत्रों के अनुसार चक्र-पीडन से (समागम से) सोम एव सूर्यं प्रकाशित होते हैं। पहले कहा है कि शिव तथा शक्ति की रित से ही सोम-सूर्यं-अग्नि का जन्म हुआ है। इस प्रकाशित रित के समय काल का बोध होता है। उघर नाडी योग भी इसके साथ ही सकेतित है, चूँकि तत्त्व ज्ञान शैव-साधना मे मुख्य है, अनः सम्भोग से दृष्ट योग का फल मिलता है, ऐसा विश्वास है। रात्रि (माया) मे जिस समय पुरुष (प्रमाता) प्रमेय (स्त्री) के मिनन से काल का बोध होता है, उसी समय धरीर स्थित नाडियो (सूर्यं-चन्द्र) काभी मिलन होता है और वीयं-क्षरण के समय जब ससार के पदार्थों का ज्ञानप्रलुत हो जाने पर पुरुष तन्मय हो जाता है, तब सूर्यं एव चन्द्रम (इडा-पिंगना) के मध्य मे स्थिन तत्त्व मे स्थिन हो जाती है (सुषुम्णा मागं खुन जाता है इस प्रकार 'प्राकृत-रित' साधना मे सहायक है, विरोधिनी नहीं, जैसा कि सन्यास प्रवान निषेधवादी सम्प्रदाय समझते है, परन्तु ज्ञान हीन सम्भोग वासना पूर्ति मात्र है और पतन का कारण है।

जिस प्रकार प्राकृतरित में समागमोपरान्त अमृत तत्त्व का स्खलन होता है, वैसे ही नाडी योग सूमें (पुरुष) की ऊष्मा से चन्द्र (स्त्री) नाडी से अमृत (रज) स्रवित होता है 'जो योगी इस अमृत को पीते है अमरत्व को प्राप्त होते है।

अमृत की इस स्रवण-क्रिया में सारी सृष्टि प्रक्रिया छिपी हुई है। सूर्य (पुरुष) पर-प्रामाता है। उसकी स्वातन्य शक्ति रूपी सोम (स्त्री) बाह्य उन्मुखता के लिए उत्तेजित होता है और विश्वरूपी अमृतधारा को छोडता है यही अमृतरूपी विश्व का सागर है, अतः यह सारा विश्व शक्ति (योनि) से नि.सृन अमृत तत्त्व है। इसका त्यागकर, विश्व के पदार्थों से विचित रहकर साधना करना मिथ्या—साधना है। र

इसी विश्वरूपी अमृत का पान करता हुआ जब साधक ''मै वह हूँ", "वह मैं ही हूँ" ''यह सब मेरा ही विस्फार है" इस प्रकार पुन:-पुन: परामशं करते हुए स्वरूप स्थित हो जाता है तब विश्व लय हो जाता है और परमपद प्राप्त हो जाता

<sup>(</sup>१) तत्रस्या मुखते धारा, सोमो हलम्न प्रदीपितः।

तत्रालोक, चतुर्थं आह्निक, पृष्ठ-१४४

<sup>(</sup>२) यतः क्रिया शक्त्यात्मा सोमः परप्रमातृ रूपेणानिना स्वस्वातंत्र्यात् प्रदीपितो—बाह्यौन्पुखो समुत्तेजितः सन् गत्रस्था—विश्वत्र वर्तमाना—धारां मुखित प्रमातृ, प्रयेयादिरूपत्वे नाविच्छेन्नेन प्रवाहेण—परिस्फुरित येन अयम् क्रामन्त्रिक्तः स्कारः—तंत्रालोक, चतुर्थं आह्निक, पृष्ठ १४४

है। और तब साधक 'हस' या 'परमहस' (हंस: सोऽहं की भावना से मुक्त ) कहलाता है तब विश्व में निरगेंल होकर वह विचरण करता है, सिद्ध हो जाता है।

देवता के रूप: 'अनाख्य' तत्त्व (परात्पर ब्रह्म) की चित्शक्ति ही 'परा-शक्ति' कहलाती है 'परा-शक्ति' ही के अनेक रूप भिन्न-भिन्न देवियो-देवताओं के रूप हैं। देवी-देवता में लिंगभेद तो साधना का प्रपच मात्र है अन्यथा पराशक्ति लिंगादि भेदों से परे हैं। यही कारण है कि कश्मीरी शैवमत में देवी-उपासना (त्रिपुरा रहस्यादि में वींणत) स्वीकृत है। शाक्तमत का कश्मीरी शैवमत से निकटतम सम्बंध है। कश्मीरी-शैवमत की यही विशेषता है। शैव 'पराशक्ति', त्रिपुरा भैरवी आदि के उपासक हैं। अतः प्रथम उपास्य शक्ति 'पराशक्ति' है। इसकी १२ कलाओं का वर्णन हम कर चुके है। प्रत्येक तत्त्व में ये १२ कलाएँ व्यक्त हो रही है। प्रत्येक इद्रिय में १२ कलाएँ हैं (प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण × अनाख्य, सृष्टि, काल, स्वर = १२)। स्वर भी १२ है, आदित्य भी १२ है, मास भी १२ हैं और कला भी १२ है। इससे 'पराशक्ति' की व्यापकता प्रकट होती है।

काल संकर्षिणी : आद्याशक्ति आभासन के लिए उद्यत होती है, इस उद्यतावस्था को 'काल सकर्षिणी' कहते है।

श्री सृष्टि काली—जो शक्ति बाहर की ओर सृष्टि को आसूत्रित करती है—विस्तार देती है वह श्रीसृष्टि-काली कहलाती है। काल का कलन (आकर्षण-विस्तार) करने वाली शक्ति ही 'काली' है। यह देवी जब सृष्टि का विस्तार करती है तो इन्द्रियाँ अपना कार्यं करने लगती है, भिन्नता का आभास होने लगता है। विषय एव विषयी क्योंकि दोनो सिवत रूप है, अतः मूलतः कोई भेद न रहने पर भी ग्राह्य-ग्राहक भाव चल पडता है। प्रमाता स्वय प्रमाण के रूप मे बहिमुँख होकर विस्तृत हो जाता है, अतः विषयों की स्थित विषयी से है। विषय न रहने पर भी 'विषयी' की सत्ता रहती है। अतः 'विषयी' ही मुख्य है। परन्तु बहिमुँखता में विषयी को प्रभेय-प्रमाण में आसक्ति हो जाती है और वह इन्हें भिन्न

<sup>(</sup>१) तत्पुन: पिबति प्रीत्या, हसो हस इति स्फुरन् । सकुद्यस्य तु सश्रृत्या, पुण्यपापैनै लिप्यते—वही, पृष्ठ १४६

मानता है। सिवत् का यह स्वरूप ही 'रक्त-काली' है। यह देवी इद्रियों से ग्राह्म नहीं है, यह निर्मुण एव निराकार तत्त्व का नाम है ।

स्थिति-नाश काली: सवित् ही सृष्टि को आत्म-सात करती है। अतः प्रलयावस्था के लिए उद्यत देवी का रूप 'यमकाली' कहलाता है। विश्व का सृजन और भोग करने के बाद 'यह मैने जान लिया, यह मै भोग चुका' यह वृत्ति उत्पन्न होती है, अतः सवित् सृष्टि को आत्मसात करने के लिए उद्यत हो जाती है।

यम-काली, संहार-काली: 'सहार' की इच्छा पूणं हो जाने पर अर्थात् विश्व के सम्बंध में 'यह मैंने ज़ान लिया' ऐसा ज्ञान होने के पश्चात् पूणं उदासीनता जागृत होने के पश्चात् 'यमकाली' की स्थिति उत्पन्न होती है। विश्व का नाश (साधक के मन से) हो जाने पर भी परिमित-प्रमाता (सकुचित-चेतना) की स्थिति रहती है अर्थात् मन में यह भाव उठते रहते हैं—'यह कामं है, यह अकामं है'। इस प्रकार की नियतावस्था को उत्पन्न करने वाली सवित् का रूप यम-काली कहलाता है, क्योंकि विकल्प को ही 'यम' कहते है। यह शास्त्र में सदेह उत्पन्न कर देती है, स्वानुभव को स्थिर नहीं रहने देती तथा साथ ही दूसरी ओर निविकल्पक स्थिति में भी विद्यमान रहती है। इसका प्रमाण यह हैं कि 'विकल्प एव विकल्प-नाश' की स्थिति सबके मन में चला करती है। सकोच तथा विकास साथ-साथ चलता है। सकोच एव विकास में अनियत रहने से ही यह यम-काली है।इस स्थिति का उदाहरण मूत्रकाल में रास भी को सकुचित व विकसित होती हुई योनि हैरे।

संहार काली: उपर्भृत विधि-निषेध, सकोच-विकास मे अनियत वृत्ति का जो आत्म ज्वाना से सहार करती है वही 'सहार काली' है। उ

- (१) तथाभासितवस्त्वशः, रञ्जना सा बहिमुँखी
  स्ववृत्ति चकेण सम, ततोऽपि कलयन्त्यलम्
  स्थि-िरेषँव भावस्य "" तत्रालोक—चतुर्थं अ० पृष्ठ १५६-१६०
  न चैत्वा चक्षुषा ग्राह्या, न च सर्वेन्द्रियस्थिता
  निर्गुणा निरहकारा, रञ्जयेद्विश्वमंडलम्
  सा कला तु यदुत्पन्ना सा ज्ञेंघा रक्त कालिका—
- (२) रासभ्या मूत्रकाले तु यौति:, प्रस्पन्दते यथा— तत्रालोक, चतुर्थं आह्निक, पृष्ठ १६४
- (३) यमरूप स्वरूपस्था, रूपातीतस्वरूपगा। सा क ा लीयते यास्या, यमकाली तु सा स्मृता—वही, पृष्ठ १६४

मातृग्डकाली: सहार का भोग इन्द्रियों से होता है। ये वस्तुओं को अहं में लीन करती है, अतः इन्हें सूर्यं कहा गया है। सिवत् स्वम अपनी शक्ति से द्वादश इन्द्रिय रूप मार्तण्डमडल का कृत्रिम अहं में विस्तार करती है। अतः इसे 'मार्तण्ड काली' कहा गया है।

परमार्क-काली: जो भोग के द्वारा विश्व को आत्मसात् करता है, वह 'रुद्र' कहलाता है। 'रुद्र एव अग्नि भोक्ता भी कहलाती है। 'कालाग्नि रुद्र' की स्थिति मे भोक्ता अहं, रूप आदि भेद से युक्त करता है। इस अहकार ग्रस्त स्थिति की परमार्क काली कहा गया है।

कालाग्नि रुद्र काली : अह इदम् से युक्त प्रमाता अर्थात् कालाग्नि रुद्र जब महाकाल में लीन हो जाता है, तब उसे कालाग्नि रुद्र 'काली' कहते हैं। इस प्रकार कालाग्नि रुद्र शब्द से कथित साधक जब मुक्त हो जाता है—यह सब मेरा ही बैभव है, ऐसी अनुभूति होने लगती है, इस स्थिति में सवित् साधक के परिमित अह का चवंण कर लेती है।

अतः 'महाकाल' का भी कलन कर डालती है। इसीलिए इसे 'महाकाली' कहा गया है। यही अतिम स्थिति है और 'महाकाल' से भी ऊच्चतर स्थिति है। अतः देवियों के नाम वस्तुतः विभिन्न मानसिक स्थितियों और अनुभवों के नाम है। बौद्धों ने भी मानसिक स्थितियों का ही मानवीकरण देव-ताओं के रूप में किया है। अतः साधक का कतंव्य यह है कि वाह्य देवता के नाम रूपादि को अतिम न मानकर देवता द्वारा सकेतित उन उन मानसिक स्थितियों की प्राप्त करने का प्रयत्न करे, कमशः इन चेतना के सोपानो पर ऊपर चढता हुआ साधक 'काली तत्व' या पराशक्ति या त्रिपुरा को प्राप्त कर सकता है। इस स्थिति को 'महाभैरव-चण्ड उग्र घोर काली' भी कहा गया है, क्योंकि महा-भैरव प्रमाता है, चण्ड ही प्रमेय है, उग्र ही प्रमा है, और घोर ही प्रमाण है। इन सबका नाश हो जाने से ही तत्व की प्राप्त होती है।

<sup>(</sup>१) भोगेन स्वात्मसात्करोति इति रुद्र:--वही, पृष्ठ १८१

<sup>(</sup>२) कलन के अनेक अर्थ है—भेदन, भेदित का विकल्प न होना, आत्म-परा-मर्श, गित और विकल्प इन पाँच को 'कलन' कहते है—तंत्रालोक, चतुर्थ आह्निक, पृष्ठ २०४

जागृतावस्था के अनुभवों से लेकर अनाख्य तत्व तक साधक को अनेक अनुभव होते हैं, इन्हीं अनुभवों को नाम रूप दे देकर देवियों की कल्पना कर ली गई है। अतः हम मनोवैज्ञानिक पद्धित से चेतना का क्रमशः उन्नयन करने में विश्वास करती है। तभी शाक्तोपाय को हम 'क्रम-साधना' कह सकते है। भेद और अभेद सकोच और विकास विकल्प और अविकल्प इन सदेहों से क्रमशः यह क्रम साधना हमारा उद्धार करती है।

चेतना के अनेक स्तरों को नाम रूप देकर देवियो-देवताओं के वर्णन से दुहरा लाभ है। प्रथम तो देवि-देवतादि की प्राप्ति साधना के समय क्रमशः तत्वज्ञान के द्वारा हो सकती है, क्योंकि विभिन्न साधकों ने जो जो वास्तविक अनुभव किये हैं, उन्हीं अनुभवों का बाद में मानवीकरण किया गया है। अतः देवियों की सत्ता है, वे मिथ्या नहीं है। इस कथन का अर्थ यह है कि देवी के नाम से संकेतित अनुभव-विशेष कोरी मन की उड़ान मात्र नहीं है वह कल्पना से भिन्न चेतना का साक्षात् अनुभव है। अतः देवियाँ सत्य हैं। पारमाधिक दृष्टिकोण से ये सारे अनुभव एक ही चेतन सागर में उठने मिटने वाले बुद्बुदों के समान हैं, अतः उनमे एक सूत्रता और एकता है। देवियों के नाम, रूप व शक्ति के वर्णन से सामान्य जनता जनता को बड़ी सुविधा से आकर्षित किया जा सकता है दूसरे साधक प्रराम्भिक स्थिति में देवियों-देवताओं पर घ्यान केन्द्रित कर उनके वास्तविक रूप को समझ कर उनके द्वारा सकेतित अनुभव-विशेष को पा सकता है। यही देवी का साक्षात्कार है।

पूजा: यद्यपि शक्ति एक है तथापि अभिव्यक्ति होने पर उनके अनेक रूप हो जाते हैं। जिसे मूलसत्ता का ज्ञान होता है, उसे न क्रम-साधना की आवश्यकता है न पूजा-पाठादि कें। परन्तु मूलसत्ता का ज्ञान जिन्हे नहीं होता, उन्हें देवी के नामरूपादि की पूजा करनी पड़ती है। किन्तु इस पूजा में भी देवी का वास्तविक रूप जानना आवश्यक है, जान लेने के बाद ही अनुभव हो सकता है, अन्यथा कभी भी सिद्धि नहीं मिल सकती। अतः पूजा का अर्थ है—सिव् का आश्रय ग्रहण करना। जिस प्रकार यह अवष्टम्भ प्राप्त हो जाय बस वही पूजा है।

<sup>(</sup>१) तदस्याः संविदो देव्या, यत्रक्वापि प्रवर्तनम् । तत्र तादारम्थयोगेन, पूजा पूणौंव वर्तते— तंत्रालोक, चतुर्थं आह्निक, पृष्ठ २१०

मंत्र: मत्र एव सिवत् मे अतर नहीं हैं। सिवत्-परामशं से स्त्री स्वतः घ्विन स्फुरित होती है, वह सदा अप्रतिहतरूप से चलती रहती है, उसका उच्चारण नहीं होता। यही जप है। देवता स्वयं जीव के हृदयं में स्थित होकर उच्चिरित होता रहता है । इसी 'अनवरत घ्विन' को परम हृदयं कहा गया है। हृदयं का अर्थ है 'तथ्य-रूपक' मपरमसार। इसी हृदयं (घ्विन) को स्पन्द शास्त्र में 'स्पन्द' कहा गया है। आत्मा (सिवत्) का उच्छलन ही स्पन्द है। यही परावाक् है। अतः मत्र का स्वतः जाप चलता है। इस अनुभव के अभाव में कर में माला लेकर मंत्र का कोलाहल व्यथं है। इस ज्ञान से योगी जो कुछ कहता है, जप हो जाता है।

ध्यान : फल की आकाक्षा करने वाले 'साकार' का घ्यान करते है, किन्तु यह गोणध्यान है, मुख्य तो निराकार-ज्ञान ही है। फलार्थियो की इच्छा पूर्ण करने के लिए शक्ति के अनेक रूप वर्णित है। घन के लिए 'लद्दमी' की और 'रक्षा' के लिए 'दशभुज' देवी की उपासना की जाती है। परन्तु घट-भेद से जल मे भेद नहीं होता, परन्तु घट-स्थित जल के परिमाण, गुणादि मे अन्तर आ जाता है, इसी प्रकार देवियो के भिन्न भिन्न रूप है।

मुद्रा: जब साधक का परमेश्वर से एकात्म्य होता है तो एक प्रकार का शरीर में तनाव उत्पन्न होता है, इससे शरीर में विभिन्न आकृतियाँ एवं चेष्टाएँ उत्पन्न हो जाती हैं, यही 'मुद्रा' है। यथा अगुलियों की विशेष आकृतियाँ हो जाती हैं, कभी-कभी हाथ उठ जाता है, कभी मुख की चेष्टा कुछ और हो जाती हैं। यही मुद्राएँ हैं। पराशक्ति की मदिरा से मत्त-शरीर में जो उत्थान आदि चेष्टाएँ उत्पन्न हो जाती हैं, वे मुद्राएँ हैं। र

<sup>(</sup>१) नास्योच्चारियता कश्चित् प्रतिहन्ता न विद्यते ।
स्वयमुच्चरते देव , प्राणिनामुरिस स्थित:—वही, पृष्ठ २११
भूयोभूय: परेभावे, भावचते हि या ।
जप: सोऽत्र स्वयं नादो, मन्यात्मा जप्यईदशः—
स्वच्छन्दतत्र पुस्तक १, पृष्ठ ७७

<sup>(</sup>२) कुले योगिनि उद्रिक्त-भैरवीयपरासवात् वूर्णितस्य स्थितिर्देहे, मुद्रा या काचिदेव सा—वही, ृष्ठ २३१

होम: तत्त्व बोध की अग्नि में सत-इन्द्रियों की लपटें निकलती है, इसमें भाव-वर्ग की हिव देना ही होम है।

दीया: भगवान के अनुग्रह को शक्तिपात कहते है, शिव साधक में शक्ति को जागृत कर देते है, यही शक्तिपात है। इस शिनपात से प्राप्तव्य पवित्रता ही 'दीक्षा' है। दीक्षित व्यक्ति वही जिसमें दूसरों में शक्ति जागृत कर देने की शक्ति है।

## शक्तिसाधना या वामाचार

बाह्य-साधक केवल द्वैतनाश के लिए है। जिस प्रकार प्रतिबिम्ब देखकर एकात्म्य उत्पन्न होता है, नथैव विकल्परुपी मुकुर मे—ध्यान, पूजा, अर्चना मे अपने प्रतिबिम्ब को देखकर भैरव तन्मय हो जाता है। इस तन्मयता से अनुत्तरता की प्राप्ति होती है। पराकाष्ठा को ही अनुत्तरता कहते है। इस स्थिति को प्राप्त कर लेने पर साधक विधि-निषेध से ऊपर उठ जाता है। इसीजिए कौलमागं श्रेष्ठ है। केवल लोक-व्यवहार की रक्षा के िए आचार-विचार का पालन आव-ध्यक है। आतरिकरूप से कौलमागं, बाह्य रूप मे शैवमागं तथा लोकाचार वैदिक आचार मानना चाहिए।

अन्त: कौलो बहि: शैवो, लोकाचारे तु वैदिक. सारमादाय तिष्ठेत, नारिकेलफल यथा<sup>२</sup>

अत: ससार मे नारिकेन फल के समान बाह्यरूप से वैष्णवादि आचारो का पालन करना चाहिए और आतरिकरूप से वाम-साधना करनी चाहिए।

आकठ मद्य का पान का करना चाहिए। अर्थात् पश्चकार मास, मुद्रा, मिदरा, मैथुन, मत्स्य का सेवन ही पश्चमकारोपासना है। न तो अन्य शास्त्र के देवताओं का ध्यान करे, न विधि-निषेध को स्वीकार करे, शिव रूप होकर विचरण करे, यही वाम-माधना है। यहाँ अभेद-उपासना है। भेद-उपासना, वेद-वैष्णव

<sup>(</sup>१) महाशून्यालये वह्नौ, भूताक्षविषयादिकम् हूयते मनसा सार्धं, स होमः स्रुक चेतना । स्वच्छन्द तत्र--पुस्तक १, पृष्ठ ८७

<sup>(</sup>२) वही, पृष्ठ २७८

<sup>(</sup>३) आकठतः पिवेन्मद्यम्—वही, पृष्ठ २७८

आदि केवल पशुओं के लिए हैं। पाश (कचुक) से वद्ध जीव पशु है। अतः 'पाशव-ज्ञान' को छोड़कर उस 'पित (शिव) शास्त्र' का सेवन करना चाहिए। इस पित-शास्त्र में सिद्ध हो जाने पर भी विषय रस का त्याग नहीं हैं। क्यों कि जहाँ जहाँ इन्द्रियाँ आसक्त होती हैं, उन सब वस्तुओं में शिव का प्रकाश है। शिव का ज्ञान हो जाने पर विषय-वासना की पूर्ति करते हुए अयत्न से (सहज) सुख-पूर्वंक परम-पद प्राप्त हो जाना हैं, क्यों कि तादात्म्य ज्ञान ही सारे कष्ट-प्रद साधनों का उद्देश्य है। र

इस सहज, यत्न रहित, अभेद प्रधान साधना का आनद सभी नहीं ले सकते। शिव के तीत्र शिक्तिपात के बिना साधक अधिकारी नहीं बनता। केतकी के पुष्प, का रस केवल अमर ले सकते हैं, मिक्खियाँ नहीं। इस मार्ग में भव का आडम्बर नहीं हैं, ग्रीष्म में हिम के समान स्वयं नष्ट हो जाता है। न यहाँ घृणा दम्भ है न लज्जा, न सकोच, साधक शिव रूप हो जाता है। 'साम्य' की उच्चतम स्थिति यही हैं—

> समता सर्वभावाना, वृत्तीनां चैव सर्वथ:। समता सर्वेदुष्टीना, द्रव्याणां चैव सर्वेश: ४

सारे पदार्थों मे, सारी मानसिक वृत्तियों मे, सर्वं शास्त्रों और सम्प्रदायों मे, सर्वंभावों मे पूर्णं समता भाव कौल-मार्गं की विशेषता है, क्योंकि बिना समता के साधक है निर्द्वेन्द्व हो नहीं सकता।

कौल-मार्गं के अनुसार शब्दादि विषयों में पतित होकर स्व-स्व विषय का भोग करके इन्द्रियों का चैतन्य में लय होता है। सार्वमौम सम्राट् जैसे अन्य राष्ट्रों का भी शासक होता है तथैव अन्य सहायक राजाओं की भाँति अनेक वृत्तियों का विलय एक ही चैतन्य में होता है, अतः इन्द्रियों की तृप्ति आवश्यक हैं क्योंकि वे चैतन्य में बाधक नहीं है, वे अज्ञान के कारण ही बधन बनर्ता है, ज्ञान होने पर इद्रियों स्व-स्व विषयों का भोग करती हुईं चेतना को सतुष्ट करती है। अतः स्व-

<sup>(</sup>१) यत्र यत्र मिलिता मरीचयस्तत्रतत्र विभुरेव जुम्भते । पृष्ठ २८८

<sup>(</sup>२) तत्रालोक, चतुर्थं आह्निक, पृ० २८६

<sup>(</sup>३) वही, पृष्ठ ३०५ (४) वही, पृष्ठ ३०५

रूप स्थित और भोग दोनो एकही समय मे सम्भव है, दोनो मे विरोध नहीं है, जैसा कि संन्यास-प्रधान मार्ग समझते हैं। अतः इन्द्रियाँ जहाँ-जहाँ ले जाँय वही-वही मन को स्थिर करना चाहिए क्यों कि सब शिवमय है, इन्द्रियाँ चैतन्य के बाहर जा ही नहीं सकतीं। स्थिरता बढने पर मन वश मे होता जाता है और क्रमशः चेतना का संस्कार होता चलता है, अन्त मे वह कौल-स्थित आ आती है, जब भोग एव योग दोनो साथ साथ चलते है। भोगो द्वारा योग ही शैव-शासन की विशेषता है। जिस भोग से बधन होता है, वहीं मोक्ष का साधन बनता है।

समना एव उन्मना अवस्थाएँ वस्तुत: शिव की सात मूर्तियो या शिवत्व प्राप्ति की सात भूमिओ मे से दो भूमियो के नाम है। सात मूर्तियाँ ये हैं—क्षेप,आक्रमण (आक्राक्ति) चितबोध, दीपन, स्थापन, सिवित्ति (सिवित्-साक्षात्कार) तथा तदापत्ति (शिव के साथ तादात्म्य) इनमे 'स्थापन' को 'व्यापिनी' संवित्ति को 'समना' तथा तदापित्त को 'उन्मनावस्था' कहते है। इनका विवरण इस प्रकार है।

क्रम-साधना-प्राण्योग: उपर्युक्त साधना की सारी विधियों में 'ध्यान' की प्रधानता है इसका अर्थ यह नहीं है कि, प्राण-योग में ध्यान का महत्त्व नहीं है। परन्तु प्राण-वायु का शासन प्रधान होने से इसे प्राण-योग कहा गया है। कौल-स्थित की प्राप्ति के लिए प्राण-योग का महत्त्व कम नहीं है।

पिण्ड (शरीर) मे प्राण का तियंक प्रवाह चल रहा है। नाडियाँ तो अनेक (७२ सहस्र) है परन्तु उनमे तीन मुख्य हैं। इडा पिंगला और सुषुम्णा। समान्यतः इडा, पिंगलादि नाडियों मे प्राण प्रवाह चल्ता है, परन्तु सुषुम्णा के नीचे के भाग को शक्ति (बुडिलिनी) साढे तीन वलयों मे लपेट कर पडी हुई हैं, जैसे दण्ड प्रहार से सपं सीधा हो जाता है उसी प्रकार गुरु-द्वारा ज्ञान का उदय होता है। २

ब्रह्मरन्ध्र के नीचे एक चौराहा है, इसे शैव 'चिंतामणि' कहते है। उसके ऊपर 'सुधाधार' नामक स्थान है, इसे 'सौध' कहते हैं। प्राण वायु को मध्यममार्ग (सुषुमणा) मे प्रविष्ट कर इस स्थान तक पहुँचना होता है। 'सौध' स्थान का भी

<sup>(</sup>१) येन येन निबध्यन्ते जन्तवोरौद्र कर्मणा। सोपायेन तेनैव मुच्यते भवबन्धनात्-

तंत्रालोक, जिल्द ३ पचम आह्निक, पृष्ठ ३३८ (२) द्रष्टव्य—तत्रालोक पचम आह्निक, पृष्ठ ३६०

मिथूल (इच्छा, ज्ञान, किया का सघट्ट) के द्वारा अति क्रमण कर 'समना' नामक स्थान तक जाय। यह 'सुदर' है इसके भी ऊपर 'उन्मना' नामक स्थान है। इसे ही प्राप्त करके योगी पूर्ण होता है। प्राणुवायु को वश मे करके क्रम-क्रम से चिंतामिण, सौध, समना का अनिक्रमण कर यह स्थान प्राप्त होता है। यहाँ ही आत्मा बैठा सहज उच्छान का प्राप्त होता है। यही उच्छालन स्पन्द है यौगी यहाँ पहुँच कर 'स्पन्ददशाशायी' कहलाता है, इसी को 'मत्स्योदरदशा' कहते हैं, क्योंकि चैतय के उच्छालन का सार (उदर) यही है। 3

(२) शिव का बहिउँ ल्लास ही 'त्तेप' है। इससे उद्बोध होता है जिसे 'दीपक' भी कहते हैं। बहिउँ ल्लास मय विश्व का कोडी करण या अतराक्रमण ही 'त्राक्रान्त' है। इस अवस्था में 'यह है' इस प्रकार का इदता भाव अह में निम- ज्जित हो जाता है और चिद्बोध हो जाता है। चैतन्य की यह उद्रेकावस्था 'व्यापिनी' कहलाती है, यह अवस्था समना एव उन्मनावस्था में पुन: परिणत होती है। चैनन्य उद्रिक्त हो कर इदना के निमज्जन के बाद जब स्थिर हो जाता है, तब वह स्थिर अवस्था ही व्यापिनी है, किन्तु इसमें चैतन्य का कुछ ही उद्रेक होता है, समनापद में तत्त्व का साद्यात्कार होता है। परन्तु तादात्म्य तो केवल उन्मना वस्था में ही होता है—

इति च उत्तया बहिरुल्लसितस्य विश्वस्य अन्तराक्रमणमेवरूपम् इति आक्रान्तिरिति । एवमिप इदन्नातिमज्जनादहन्नोन्मज्जनात्मिन नादान्तेप्रमानुरूपायाः सविद एव प्रबोधः इिचित् बोब इति । एव बुद्धायाः सविदः शक्तिदशायामुर्द्रेकः, व्यापिन्या कथि बदुद्रेकेऽपि तथैव अवस्थान, यावद्योगिना समनापदे तत्साक्षात्कार। उन्मनाभूमौ च तदैकात्म्यमित्येव मुक्तम् । एतावनीनि उन्मनैकात्म्यापत्तिपर्यंता । (तत्रालोक, जिल्द १२ आह्निक ३०) पृष्ठ १८०

'क्षेप' को विन्दु तथा आक्रान्ति को 'नाद' भी कहा गया है। चित्-बोध को 'परावस्था' एव 'दीपन' को 'शक्ति' कहा है। शक्ति उद्रिक्त होकर स्थिर होती है, तब व्यापिनी और सवित् के साक्षात्कार को समना तथा तादात्म्य को उन्मावस्था कहते है। इस प्रकार—क्षेप, आक्रमण, चिद् बोध, दीपन, स्थापन, संविक्ति और तदापित्त- ये शिव की सप्त मूर्नियाँ है। तत्रलोक ३० आह्निक, वही,

(३) तत्रोर्घ्वकुण्डली भूमौ—स्पन्दनोदर सुन्दर:। विसर्गस्तत्र विश्राम्येन्मत्स्योदर दशा जुषि-तत्रालोक पंचम आह्निक, पृष्ठ ३६१ मूत्रविसपैनान्त मे जिस प्रकार 'रासभी' योनि का संकोच-विकास करके तृप्त होती है उसी प्रकार इस दशा मे वृत्तियो का सृष्टि व सहार चला करता है और योगी स्वरूपस्थ रहता है। जैसे समुद्र मे लहो उत्पन्न और नष्ट होती रहती है और समुद्र अपने मे मम्न रहता है, वैसी ही दशा योगी की चेतना की होती है।

इस अवस्था को साधारण मनुष्य केवल श्रु गारिक भाषा मे ही समझ सकता है। नाडी युगल (हडा-पिंगला) ही योनि है, रमणा की इच्छा से उन्मुखता ही स्पन्दन है। विसर्ग की इच्छा या वीर्य को ही चरम-धातु, कहा गया है। 'सौध' वह स्थान है, जहाँ रित होती है। और तृप्ति ही सम्भोग-समय का सुख है। '

यह श्रृङ्गार-वर्णंन केवल रूपक नहीं है, अपितु 'उन्मनावस्था' की प्राप्ति के लिए सम्भोग आवश्यक है क्योंकि इस समय होने वाला अनुभव ही योग की अवस्थाओं में प्राप्त अनुभव के सदृश्य होता है। यहाँ तक कहा गया है कि यदि साधना के लिए नारी न मिल सके तो केवल 'रित-स्मरण' द्वारा ही योगज अनुभवों की ओर बढना चाहिए। स्त्री सुख ब्रह्मानन्द का ही व्यजक है अतः प्राकृतरित ब्रह्मानन्द की निमित्त बनती है।

यदि यह कहा जाय कि सारे उपायों में शक्ति चोभ को ही क्यों इतना महत्व दिया गया है। तो इसका उत्तर यह है कि सोम (नारी) सूर्म (पुरुष) ही प्रमेय व प्रमाता हैं तथा इन्द्रियाँ कलाएँ है। कला-जाल के परस्पर सघष से, विसर्गानन्द उत्पन्न होता है और जब चरमधातु (वीयं) का क्षरण होता है, तब पूर्ण तदात्म्य की अवस्था उदिन होती है यह तदात्म्य शुद्ध चैतन्य को व्यक्त करता है, वीर्य-क्षरण के समय साधक ससार के सारे ज्ञान को भूलकर केन्द्रस्थ हो

अर्थात् शक्ति (साधना में सहायक स्त्री) के आभाव में, लेहन मधन आदि स्त्री सुख की स्मृति से भी तादात्म्य प्राप्त होता है।

<sup>(</sup>१) शाक्तं क्षोभे कुलावेशे, सर्वनाडचगगोचरे ।
व्याप्तौ सर्वात्मसकोचे, हृदय प्रविशेत्सुधीः—वही,
शक्ति-सगम सक्षुब्ध शक्त्यःवेशावसः। निकम् ।
यत्सुख ब्रह्मत्त त्त्वस्य, तत्सुख स्ववाक्यमुच्चते । वही, पृष्ठ ३७७-३७५

<sup>(</sup>२) लेहनमन्यना कोटै:, स्त्री सुखयस्यभरात् स्मृते:। शक्त्यभावेऽपि, देवेशि, भवेदानन्द सप्लवः— तत्रालोक पचम आह्निक, पृष्ठ ३७८

जाता है अत: यह अनुभव ब्रह्मानन्द का निमित्त है, जैसे इस इस सामरस्य से नारी वश में हो जाती है, उसका हृदय विजित होता है, वैसे ही इस अनुत्तर योग से योगिनी (शिक्त) का हृदय विजित हो जाता है, ब्रह्माण्ड-स्थित सारी शिक्त योगी की इच्छानुसार कार्भ करने लगती है। यह मार्ग रहस्यमय है, इसका पूण उद्घाटन गुरु की देख-रेख में ही सम्भव है। जान की प्रधानता होने पर ही गुप्त रित-क्रिया ब्रह्मानन्द में निमित्त बन सकती है, अन्यथा पतन का मार्ग खुल जाता है। जो भोगी गुप्त-रित काल में प्रिया कंठ का नाद नहीं सुनाता, वह सृष्टि में व्याप्त 'नाद' की प्राप्ति नहीं कर सकता। परन्तु ज्ञान द्वारा गुप्त रित-क्रिया द्वारा योगी व्यापक नाद (अनहद नाद) को सुनता है, तत्त्रश्चात् वह 'विन्दु' अवस्था को प्राप्त हो जाता है, पूणं ज्ञान की अवस्था यही है।

उत्मनावस्था के परे भी उच्चतर अवस्था है, यहाँ सकोच-विकास नहीं होता तथापि योगी को सृष्टि का आभास होता है। र क्योंकि योगी को दृष्टि तत्व के साथ एकाकार होकर अतर्मुखी रहती है और सासारिक कार्य उसकी बाह्य इन्द्रियाँ करती रहती है । अतः घट-पटादि के ज्ञान के समय दृष्टि अतरस्थ भी रहती है और बाह्य-पदार्थों का ज्ञान भी होता रहता है। इसे 'भैरव-मुद्रा' कहा जाता है। गोपनीय होने से इसे 'खस्थं' या 'गगनोपम' अवस्था भी कहते है।

ख ख त्यक्त्वा खमारुह्म, खस्यं ख चोच्चरेदिति । खमध्यास्याधिकारेण, पदस्थाश्चिन्मरीचय:—४

अर्थात् मध्य नाडी मे स्थित होकर ख ख प्रमाण प्रमेय को छोड कर ख अर्थात् तुर्यातीत अवस्था को प्राप्त करना ही योगी का लद्ध्य है। इस अवस्था की प्राप्ति इन्द्रिय-वृत्तियो (मरीचय) की बाह्य-उन्मुखता के अभाव द्वारा होती है।

<sup>(</sup>१) अल रहस्य कथया, गुप्तभेतत्स्वभावन: योगिनी हृदय तत्र, विश्रान्त: स्यात्कृती बुघ:—वही, पृष्ठ ३८१

<sup>(</sup>२) असकोय विकासोऽपि, तदाभासन स्तथा—वही, पृष्ट ३८६

<sup>(</sup>३) अतलंदयो बहिदुं ब्हि, परम पदश्नुते— वही, पृष्ठ ३८६

<sup>(</sup>४) वही पृष्ठ ३६८

इस अवस्था में कम से कम १० स्तर योगियों ने लच्च किये हैं। ६ प्रकार से इसे प्राप्त किया जाता है, अत: नवधा-मार्ग शैव शासन भी स्वीकार करता है। १

इस प्रकार शाक्त-उपाय में 'क्रम-साधना' स्वीकृत है। मत्र जप, मुद्रा, प्राणा-याम, अचैना, देवोपासना आदि सभी क्रियाओं में 'भावना' का महत्व शाक्तोपाय की विशेषता है। भावना या तत्व का परामशं शाम्भव अवस्था में अपेक्षित नहीं है, क्योंकि तोन्न शिक्तपात के प्रभाव में अप्रतिहत तत्व परामशं करते हुए ही साधना फल देती है। शाम्भव उपाय में अकस्मात् भी तत्व स्थिति हो जाती है, अतः उसमें स्वय साधना भी अपेक्षित नहीं है। परन्तु शाक्त-साधना में क्रम-क्रम से विकल्प का नाश किया जाता है।

इन्द्रिय, मन, चित्त और बुद्धि का नाश शाक्त-साधना में नहीं किया जाता इन्हें साधना में सहायक बनाया जाता है, यही शाक्त-साधना की विशेषता है। अभिनव गुप्त ने लिखा है कि मन एव बुद्धि के बिना ज्ञान का अधिगम असम्भव है। इन्द्रिय, मन, आदि तब अधः पतन के कारण बनते है, जब विवेक से ये सयुक्त नहीं रहते। इन्द्रिय-वासना एव मन-वासना नाशक है, विवेक अर्थात् स्वपरामशें जागृत होने पर ये स्वर के तिरस्कार से ज्ञान को ही जन्म देते है। अतः 'शाक्त-तत्व' का अर्थ है मन एव बुद्धि की वासना का त्याग कर, मन एवं बुद्धि को परम ज्ञान का कारण बनाना। यदि यह प्रश्न हो कि विवेक को परम तत्त्व-ज्ञान का कारण कहा गया है, तो इसका उत्तर यह है कि विवेक तो सम्पूर्ण भावो का कारण है। वह 'महाशय' है अर्थात् सर्व भाव कोडीकरण सहिष्णृ है। सारे भावो को अपने में समेट लेने की शक्ति यद्यपि बुद्धि में भी है, तथापि बुद्धि अणिमा, महिमादि शक्तियों को उत्पन्न करके भी भोगजाल से फैंसाती है, अतः विवेक (स्वपरामशें) से ही मुक्ति

<sup>(</sup>१) पश्यन्ती, मध्यमा, बैखरी ये तीन वाणी के रूप है। इनमे स्थूल, सूदम और पर का गुणा करने से यह मार्ग 'नवधा' हो जाता है। इन नवधा वाणिथो की भित्त 'परावाक्' तंत्रालोक पचम आह्निक, पृष्ठ ४० प

<sup>(</sup>२) न हि मनो बुद्धि विहाय ज्ञानस्याधिगमोऽनभासी भवेत्, किन्तु ते एव मनो बुद्धी प्रोक्तउक्तनुया स्वरूपिनमञ्जेन सूदमं शाक्त रूपमधिकृत्य एतज्ज्ञान जनयत् इत्ययुक्त, परभावत्त तत्सूदमं शक्तितत्व निगद्यते— तत्रालोक, आह्निक १३, पृष्ट १२२

होती है। <sup>9</sup> यदि यह विवेक अकस्मात् जागृत हो जाय तो ज्ञाम्भव अवस्था प्राप्त होगी और साधना अनपेक्षित होगी, परन्तु यदि पूर्व कर्मानुसार ऐसा न हो तो 'क्रम-साधना' अनिवाय है। पाशो के नाश के लिए ही साधना की आवश्यकता होती है, क्योंकि शैव सभी भेदो को प्राण मे प्रतिष्ठित मानते है।

इस शैवमत मे आत्मज्ञान के लिए छह मार्गो का वर्णन है। इन्हे 'अध्या' कहते है। अध्या का अर्थ है 'कलन'। कलन दो प्रकार का है: क्रम, अक्रम। कलन का अर्थ यहाँ भावना या परामशं है।

प्राण्ध्वा: प्राण कलात्मक है, अतः काल का ज्ञान 'कालध्वा' कहलाता है। क्रम-क्रम से काल का ज्ञान हो तो उसे 'क्रम कालध्वा' अथवा अकस्मात् ज्ञान हो तो उसे 'क्रमकालध्वा' कहते है। परमतत्त्व का काल से योग ही शक्ति है अर्थात् ब्रह्म जब अपने को काल मे सीमित करता है, तब उसकी सज्ञा शक्ति होती है, इसी को 'काली' कहा गया है। यही 'काली' काल के साथ सयुक्त होकर प्राण के रूप मे स्फुरित होती है। स्वात्मा का स्वेच्छा से बहिमुंख होकर स्पन्दित होना ही 'प्राण' है, 'प्राण' काल मे सीमित चैतन्य का नाम है, अतः काल का सूद्ध्मातिसूक्षम वर्णन शैव-साधकं ने किया है। दिन रात मे कुल २१६०० श्वास चलते है। प्राण शक्ति का इस प्रकार अवधारण कर पुनः-पुनः तत्व का परामर्शे ही ध्यान है। यही प्राण शिखा-बधन कहलाता है। प्रत्येक श्वास के साथ सहज गति से सोऽह, सोऽह अप्रतिहत रूप से चलना चाहिए यही 'सहज जप' है, इसी को कालध्वा या प्राणध्वा कहा जाता है। जब प्राण को मध्यममागं मे प्रविष्ट किया जाता है, तब देवता जागृत हो जाते हैं और शक्तियाँ अपना फल दिखाने लगती है।

प्राण्ध्वाया कालध्वा: क्रिया के रूप मे तत्त्व का आभास ही कालध्वा है। क्रिया के तीन रूप होते है: वर्ण, मन्न, पद।

देशाध्वा या मूर्ति ऋध्वा: मूर्ति के रूप मे तत्त्व का आभास देशाध्वा है। यह तीन प्रकार का है—कला, तत्त्वएव पुर। इस प्रकार मूर्ति (देश) तथा किया के रूप मे देश एव काल के दो प्रकार के अध्वा होते है और प्रत्येक के तीन-तीन भेद होते है—

<sup>(</sup>१) विवेक: सर्वभावाना, शुद्धभावान्महाशय: । बुद्धितत्व तु त्रिगुणमुत्तममाधममध्यमम् । अणिमादिगत चापि, बन्धक जडमिन्द्रियम्—वही, १२३

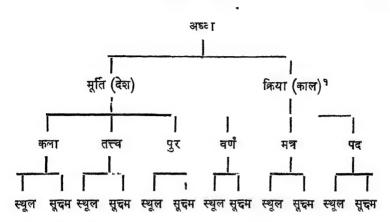

इनके विकास का क्रम इस प्रकार है : ब्रह्म  $\rightarrow$ विन्दु  $\rightarrow$ कला  $\rightarrow$ तत्त्व  $\rightarrow$ पुर या भुवन ।

प्राण्ध्वा या कालध्वा : यद्यपि प्राण सर्वेच्यापी है, तथापि वह अस्फुट रहता है। हृदय देश मे वह स्फुट होता है, अत: उसका वर्णन हृदय से ही प्रारम्भ किया जाता है। प्राण-धारण को 'यत्न' कहते है। यह 'यत्न' दो प्रकार का है। यह सवेद्य और असवेद्य दो प्रकार का है, इनमे भी भेद हैं—

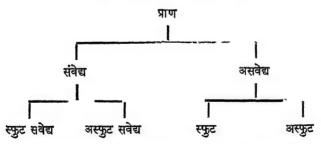

स्वरोदय-सिद्धान्त<sup>२</sup>: सवेद्य-अस्फुर कन्द (र्लिंग एव गुदा के बीच) में स्थित सवेद्य प्राण है, नाडियाँ यहीं से प्रारम्भ होती है, यह प्राण हृदय तक अस्फुर रहता है, हृदय से प्राणाचार स्फुर होता है। अत' प्राण का बिभाग हृदय-देश से

<sup>(</sup>१) यहाँ 'काल' तत्त्व ३६ तत्त्वों में वर्णित तत्त्वों से भिन्न तत्त्व है।

<sup>(</sup>२) प्राण का हृदय से बाहर जाना तथा पुन: हृदय मे प्रवेश, यही किया बार बार करना प्राणोदय कहलाती है।

ही होता है। शिव की शक्तियाँ, वामा, ज्येष्ठा एव रौद्रिका है, इनसे प्राण सयुक्त हो जाता है। प्रभु शक्ति, प्रमाता और प्राण ये तीन प्राण-सचार के कारण है, अगो में पवन का कम्प प्रभु शक्ति के द्वारा होता है, आत्म-शक्ति की प्रधानता होने पर कन्द का स्पन्द होता है।

३६ अंगुल प्राण सब प्राणियों में रहता है, मशकादि जीनों में उन्हों के ३६ अंगुल प्राण रहता है। प्राण एवं अपान में ३२ तुटियाँ रहती हैं, तुटि कोल की लघु गणना है। पक्ष, मास, तिथि, सूर्य ग्रहण, चन्द्र ग्रहण, सध्या, मध्याह्न, अधं-रात्रि सब प्राण में अवस्थित है। प्राण में ही सब नक्षत्र है। इन्हीं नक्षत्रों को नाग भी कहा जाता है—

| सोम        |   | वासुकि |
|------------|---|--------|
| कुज        | - | तक्षक  |
| सोमज       |   | कर्कोट |
| गुरु       |   | सरोज   |
| शुक        |   | महाब्ज |
| হানি       | - | হাঁৰ   |
| शनि + राहु |   | कुलिक  |

ये सब प्राण मे है। इसीलिए प्राण विश्व का विस्तार प्रकट करता है। दिन मे क्रूरकमें और रात मे सौम्यकमें होते है। सध्या मे मुक्ति प्रात हो ती है। प्राण का अनुशासन ही दीक्षा है।

संवित् प्रत्येक क्षण मे आनददायिनी है, यह क्षण प्रमाता के चित्त पर निभैर है, किसी के लिए क्षण कल्प है, किमी के लिए युग है, किसी के लिए क्षण मात्र है।

दिवस: वेद्य वस्नुओं का जानना ही दिन है, क्योंकि प्रकाश से ही पदार्थों का ज्ञान होता है।

निशा: प्रकाश शांत होने पर निशा होती है।

स्वप्नावस्था: प्रकाश ग्रहण का कार्भ प्रमाता द्वारा होता है, इसे 'वेदिता' कहा है, वेदिता का अर्थ है, 'अंतर्मुंख-स्थित' अत: वेदितावस्था ही स्वप्नावस्था है।

सुषुप्ति: वेदितावस्था के परे सुषुप्ति है।

अमावस्या प्रतिपदा: प्राण सूर्य है, अपान चन्द्र है, प्राण के आक्रमण से चन्द्र एक एक कला को छोडता चलता है, अनत मे अमावस्या को चन्द्र सूर्य में विलीन हो जाता है, पुन: चन्द्र उदित होता है, चन्द्र मे १६ कलाएँ हैं जिनमे केवल १५ ही विलीन होती है, 'षोडशी कला' क्षीण नहीं होती, 'प्रतिपदा' मे पक्षों की सिंघ होती है।

श्रमृत: सूर्यं जब चन्द्र को निगलता है तो चन्द्र अमृत छोडता है, राहुं इसी अमृत को पीता है। रिव के बिम्ब में स्थित चन्द्र बिम्ब के पास ही 'राहुं' रहता है। राहु अमृत को पीकर चन्द्र बिम्ब को छोड देता है, यही 'ग्रहण-मुित्तं' कहलाती है। इन तीनों के संघट्ट से अद्धय-स्थिति प्राप्त होती है। सूर्यं प्रमाता है और चन्द्र प्रमेय है, इन दोनों को राहु आच्छादन करता है, क्योंकि राहु माया है, इन तीनों का संघट्ट ज्ञान-शित्त द्वारा, प्राण शासन के उपरान्त हो सकता है, यही 'महाग्रहण' है यही 'पुण्यकाल' है।

सूर्य-ग्रहण अमावस्या को होता है, शुद्ध प्रनिपदा को भी कभी-कभी होता है, सूर्य से चन्द्र का अलग हो जाना ही मोक्ष है। अर्गत् अपान के प्राण से अनग हो जाने पर ही मोक्ष होती है। ग्रहण(चन्द्र-अपान) ही प्रमेय है और ग्राहक (सूर्य-प्राण) ही प्रमेय है, दोने। के क्षय से मुक्ति सम्भव है। इस समय मे जपादिका फल अवश्य होता है।

ज्योतिष : स्वरोदयशास्त्र का सम्बध ज्योतिष से भी है, प्रत्येक अगुल में पाँच तिथियाँ होती है, ३० तिथियो का एक मास होता है। तालु में प्राण का प्रवेश ही चैत्र मास है, मंत्र-प्रहण का श्रेष्ठ समय यही है।

तुटि से लेकर कल्पादि तक का ज्ञान होने पर योगी काल का ध्यान करता है। प्राणानुशासन से क्रमशः तुटि से कल्पादि पर्मेन्त ध्यान होता है। योगी सहज ही तुटि से लेकर १२ वर्ष तक की तिथि, मास, वर्षादि को ध्यान में ला सकता है परन्तु सहसा दीर्घंकाल का ध्यान फल नहीं देता। पराकाष्ठा को प्राप्त योगी दीर्घंकाल का भी ध्यान कर सकता है। ऐसा योगी शिवी-भाव में लीन हो जाता है, काल-विजय करके 'महाकाल' हो जाता है। नियति, काल, राग, विद्या, कला सबका लय हो जाता है।

महाप्रलय: प्राण को सुषुम्णा में स्थिर करने पर अन्य तत्व जब लय हो जाते हैं, तब सिवत् ने शेष रहती है, परन्तु आगे वह भी चैतन्य में लीन हो जाती है, शिव, शिवत एक हो जाते हैं, 'सामनस' पद यही है, इसी को 'महाप्रलय' कहते हैं। योगी बार-बार तुटि से लेकर कल्प तक घ्यान करता हुआ सृष्टि को जन्म देता है और महा-प्रलय की अवस्था को प्राप्त सृष्टि का लय कर देता है। इस प्रकार जो बार-बार सृष्टि एव प्रलय में समर्थ है, वहीं महाकाल है, सच्चा योगी है। नाना चको का अतिक्रमण करने से प्राण का निरोध होता है और प्राण का ग्रास हो जाने पर काल का भी ग्रास हो जाता है, काल के नष्ट हो जाने पर केवल ज्ञान रूप चैतन्य की सत्ता रह जाती है।

वर्गोद्य तथा श्रजपाजाप: सम्पूणं वर्णो के पीछे एक अनाहत वर्णं है जो अनवरत रूप से नादात्मक है। मत्र पर सूक्ष्म तथा स्थूल तीन प्रकार के हैं। वर्णात्मक मत्रो में सर्वदा सतत उच्चार रूप अनाहत नाद संचरित होता रहता है। मंत्र बीज एव पिण्डात्मक दो प्रकार के हैं। मत्रो में सिवत् ही स्पन्दित होती है। जैसे अरबट्ट के चक्र में यदि एक बाल्टी को ठीक कर लिया जाय तो सब ठीक काम करने लगती है तथैंव अनुसघान बल से, यत्न पूर्वक देवता रूप होने से मत्र द्वारा तादात्म्य की प्राप्त होती है। मत्र-जप के समय उपयुक्त प्राणानुशासन स्पन्द के है। चूँकि भेद स्पन्द के अधीन है और प्राण स्पन्द के अतः प्राणानुशासन स्पन्द के दूसरे रूप मंत्र के लिए आवश्यक है, क्योंकि मत्रो में भी स्पन्द ही स्फुरित होता है। प्राणा-साम्य से मत्र सिद्ध होता है अर्थात् शिक्तयां जातृत हो जाती है और भेद बुद्ध नष्ट हो जाती है। जैसे उच्च स्थान से देखने पर नीचे के प्रदेश एकाकार दिखायी पडते है, वैसे ही सिवत् की प्राप्त होने पर भेद समाप्त हो जाते है। मानस जप ही अद्वैत-स्थिति का साघन है, इसमें मौन-जप चलता है, अजपा-जप यही है। जब योगी स्वय अपने मंत्र को सुनता है तो वह उपाशु जप और जब अन्य लोग भी सुनते है तो वह शब्द-जप कहलाता है। 3

<sup>(</sup>१) यहाँ सिवत का अर्थ परिमित आत्मरूपा शक्ति है। सामान्यतः इसका अर्थ शिव की चित् शक्ति या चैतन्य होता है।

<sup>(</sup>२) एकोनादात्मको वर्णः, सर्ववर्णेविभागवान् सोऽनस्तमितरूपत्वादनादत इहोदित:—तत्रालोक-षष्ठ आ०, पृष्ठ १७८

<sup>(</sup>३) आत्मा न श्रृणुते य स मानसो जप उच्यते । आत्मना श्रृणुते यस्तु, तमुपाशु विजानते । परे श्रृण्वत्तिय देवि, स शब्द: स उदाहृत—तंत्रा० जिल्द ४ आ० ७, पृष्ठ ३६

चमत्कार-सृष्टि: सुषुम्णा मे प्राण के सचार एव निगंम के साथ मानस जप ही मृष्टि के लय एव प्रलय का कारण है, सारे वैचित्र्य का कारण यही क्रिया है। अत: शरीर का वैचित्र्य यही कुछ भी उपयोगी नहीं है, सारे चमत्कारों का स्रोत यही आतरिक-क्रिया है।

मानस जप मे प्राण-शक्ति के उदय, सगम और शान्ति मे जप किया जाता है अर्थांत् प्राण शक्ति के उदय-स्थान कुडिलनी स्थान मे हृदय देश मे तथा प्राण शक्ति जहाँ शात होती है उस ऊर्ध्व प्रदेश मे जप होता है। जप मे प्राण दो बार चक्कर काटता है। प्राण का विकास एव आकुचन दोनो होता है। प्राणो की साम्या-वस्था सुषुम्ण मे होती है। जप के सात स्थान भी कहे गए है उदय, सगम, शात के अतिरिक्ति प्राणापान प्रवाह रूप मे, अक्ष नाडी-चक्र के सूत्रो मे, हृदय देश के 'हस' नामक स्थान मे, सहस्रार मे अत: सप्त प्रकार जप भी कहा गया है। यही मानस जप है। अजपा जाप है। इसमे प्रत्येक किया करते रहने पर भी अतस् मे जप चलता रहता है।

देशाध्वा: शैव-शासन में सारा घ्यान चैतन्य पर केन्द्रित है, सारी साध-नाएँ चैतन्य से रहित व्यर्थ मानी जाती है, चैतन्य के अतिरिक्त अन्य किसी की सत्ता यहाँ स्वीकृत नहीं है। अतः शैवों का दृढ मत है कि भुवनों का वर्णन कित्पत है, शिष्यों को समझाने के लिए ही केवल लोकादि की कल्पना है। तत्र शब्द का अर्थ ही विस्तार है, भुवनादि के वर्णन का विस्तार कर शिष्य को वस्तुतः चैतन्य का ज्ञान ही कराया जाता है, अतः इस प्रकार के वर्णन गौण हैं। इसके अतिरिक्त 'ध्यान' के लिए भी लोकादि की कल्पना की जाती है।

अत: भुवनादि का ज्ञान प्राप्त कर उनका ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार का ध्यान करने से 'सालोक्य' मुक्तिप्राप्त होती है, जिस देवता का ध्यान जिस भुवन मे होता है, श्रीकठ शिव उसी लोक मे, उसी देवता के रूप मे व्यक्त होते है। अत: विभिन्न लोकों मे स्थित ईशें। की उपासना भक्ति-भाव से विधेय है, इससे साधक लोक विशेष के ईश्विशेष मे लीन होगा और क्रम-क्रम से अन्य ईशों में लीन होता हुआ अत में 'महेश' में लीन हो जायगा।

१. द्रष्टव्य-तंत्रा० ३१ आ०

तत्व-वर्गान: काल (प्राण) तथा पुरो (भुवनो) के वर्णन के पश्चात् साधना के लिए 'तत्वो' का ज्ञान आवश्यक है। प्रलय-प्रयंन्त रहने वाले भोग-पदार्थों को तत्व कहते हैं। इन तत्वों से निर्मित शरीर, घट आदि नष्ट होते रहते हैं। परन्तु सूद्रम तत्व प्रलय तक स्थित रहते हैं। तत्व स्वयमेव उत्पन्न नहीं हो सकते क्योंकि वे जड़ है, स्वय चैतन्य अश रूप में तत्वों का रूप धारण करता है। कर्त्ता करण स्वय चैतन्य ही।

चैतन्य (परम शिव) पूर्णंत्व युक्त होने पर भी, स्वातत्र्य माहात्म्य से बहि-भीभास की इच्छा करता है अत: 'अहम्' में हूं इस परामशं को प्राप्त होता है, यही 'शिगदशा' है। अहम् के अनुभव के बाद इदम् का परामशं प्राप्त होता है, परन्तु इस अवस्था में अहम् तथा इदम् का अनुभव अस्फुट रहता है, यही 'सदा-शिवास्था' है।

तृतीयावस्था मे अहम् तथा इदम् स्फुट हो जाते हैं, परन्तु ज्ञानदशा की प्रभानता रहती है। इसे ही 'ईश्वर' कहते है। सदाशिव एव ईश्वर दोनो अशाओं में सदाशिव तत्त्व प्रधान है। सदाशिव में घ्यान का मल नहीं है, ईश्वर में घ्यान का मल रहता है।

क्रमशः परम शिव शाम्भव, शक्तिजा, मंत्र, महेश तथा मंत्र नायक ये पाँच रूप धारण करता है। ये ही पण्चगण है जो जो रूप अपने-अपने गण में स्थित होता है, वही वही तत्त्व (पंचभूतो में से एक) बनता है। यह शुद्ध मृष्टि है। 'शुद्ध अध्वा' इसी का नाम है।

मल श्रौर माया: अशुद्ध सृष्टि 'लोलिका' नामक शक्ति द्वारा उत्पन्न होती है। विषय नियत न होने पर भी जो इच्छा उत्पन्न होती है, उसे 'लोलिका' कहते हैं। इससे जीव मे अपूर्णता उत्पन्न हो जाता है। अभिलाषा से 'आणवमल' तथा लोलिका से 'कामँमल' उत्पन्न होना है। यह अशुद्ध सृष्टि है, इसके कर्ता 'अनत' माने जाते हैं। सृष्टि-प्रसार के लिए 'लोलिका' रची गई है। जप शिव अपने ऊपर वपना आवरण डान्ते है, तब 'मल' उत्पन्न हो लाता है। चैतन्य सकुचित हो जाता है, और सकुचित-ज्ञान ही मल है। अभिनाषा, अज्ञान, अविद्या, ग्लानि ही मल कहलाते हैं। मल से भेद-भावउत्पन्न हो जाता है। भेद-भाव के कारण संकुचित आत्मा अपना स्वतन्न, शुद्ध चैतन्य रूप भूल जाता है। कार्यं मल गलित हो

जाता है, फिर बीज के नष्ट हो जाने से कर्म-सतित नहीं चति । क्यों कि संस्कार से ही कर्म फल मिलता है 'यह कर्म फल अवश्य मिलेगा' यह वृत्ति ही सस्कार है । इसी से कर्म-प्रवाह चलता है, 'मैं कर्त्ता नहीं हूँ' इस भावना से संस्कार का नाश हो जाता है। सस्कार के अभाव में प्रमत्त एवं मूढ को जैसे कोई फल नहीं मिलता, तथैव ज्ञानी भी फल, अफल से परे होता है। अतः अनुसंघान ही पाप पुण्य का फल देता है, कर्म नहीं। अनुसंघान रहित सांघक 'विज्ञान केवली' कहलाता है। साख्य में इसी को अतिम माना गया है। परन्तु शैव-शासन में 'विज्ञानकल' अवस्था मानी जाती है, इसमें 'सकोच' का नाश हो जाता है, किन्तु प्रारब्ध का भोग सभी को करना पड़ता है।

माया: शिव की माया शक्ति जीव को पाशों में बाँघती है यह माया जड है, भेदरूपा है। जडता का अर्थ है, 'परिद्धिन्न प्रकाशत्व' प्रकाश में अपूर्णता या आवरण पडने से जडता आती है।

माया के दो रूप हैं (१) कारण का अछून रूप (२) अनुच्छून रूप। यह माया स्वरूप-गोयन के कारण निरुद्धा और प्राण, आदि की मुष्टि करने से कला कहलाती है। चूँ कि ईश्वर से माया अलग दिखाई पड़ती है, अत: वह उपादान कारण कही जाती है। परन्तु बिना उपादान के भी वस्तु बनती है यथा गगन-पुष्प क्योंकि जिस वस्तु का सकल्प होता है, उस वस्तु का अत्मताभाव नहीं है, यह सिद्ध है अत: काल, दिक आदि के द्वारा ही 'गगन पुष्प' का निषेध हो सकता है। अन्यथा गगन-पुष्प की सत्ता भी सम्भव है, अत: सकल्प से ही सृष्टि कही गई है।

यह माया प्रत्येक जीव मे अलग २ है अत. प्रत्येक के सुख-दु:ख भिन्न २ हैं। शक्तिपात होने पर यही माया शुद्ध हो जाती है। कला पृथ्वी आदि तत्त्व भी शुद्ध हो जाते है। ईश्वर के ध्यान मे करादि तत्त्व शुद्ध हो जाते है। यथा भगवान के प्रति राग शुद्ध होता है। आराधना के समय काल शुद्ध है। आराधना के नियमन मे निर्यात शुद्ध है<sup>२</sup>

<sup>(</sup>१) परिछन्न प्रकाशत्व, जडस्य किललक्षणम्—तंत्रालोक जिल्द ६ नवम् आह्निक, पृष्ठ ११७-१८

<sup>(</sup>२) कला हि शुद्धा तत्तादृक्, कर्मत्व. सप्तसूयते । तत्रा० आ० है, पृष्ठ १३४ मितमप्याशु येनास्मात्, ससारादेष मुच्यते—

कला: माया से कला का जन्म होता है, स्वरूप-गोपन के बिना कला का जन्म नहीं हो सकता, कला का अथं है 'क तृंता', 'कुछ, करना' ही कि ना है। जीवों का आर्लिंगन कर यही कला अनेक कार्यों के लिए प्रेरित करती हैं। प्रथम कला का रूप 'फूले हुए बीज' से अनुमान में आ सकता है। जल के प्रसंग से इसमें अकुर उत्पन्न होता है। यह कना करण नहीं है, प्रयोजक है, कर्ता इसकी प्रेरणा से अपने को कर्ता मानता है।

कला के द्वारा कर्ता की कर्तनृत्व की अभिव्यंजना होती है, अतः कला द्वारा ही कर्ता भोग करता है। चूँ कि विवेक के तिरोधान से ही कला उत्पन्न होती है, अतः क्रम-क्षय से विज्ञानकलता उत्पन्न होती है। तब कला से अधः पतन नहीं होता और पुरुष एव कला का अतर प्रतीत होने लगता है। अतः ज्ञान के पूर्व कला दोषालया है और ज्ञान के बाद शुभा है। कला का यही मर्म है। बिना इस मर्म के निर्णितता नहीं आती। वृत्तियों के रहने तक 'कला' का शासन हम पर रहता है, परन्तु वृत्तियों के नाश के बाद उत्पन्न विवेक से कला पर पुरुष शासन करने लगता है। वृत्ति नष्ट होने पर उत्पन्न अकत्तृत्व का अभिमान ही विवेक है। यह विवेक शक्तिपात से ही सम्भव है। साख्य मे शक्तिपात नहीं है। विवेक से कला एव पुरुष का ज्ञान होना है और उससे माया पर विजय प्राप्त होती है। शक्तिपात से सहसा ही यह स्थिति प्राप्त हो सकती है और कम-कम से भी प्राप्त होती है। अन्य शास्त्रों में शक्तिपात न मानने से अकम-मुक्ति नहीं है। शक्तिपात विवेक का सहकारी कारण है। बिना इसके कुछ भी सम्भव नहीं है।

राग: सृष्टि के लिए राग की भी आवश्यकता है। अवैराग्य से सृष्टि नहीं हो सकती। अतः सृष्टि मे माया-कला, राग की आवश्यकता है।

<sup>(</sup>१) कत्तृ शक्ति व्यनक्त्यस्य कला सातः प्रयोजिका । ततः कलाः समायुक्तो, भागेऽणुः कत्तृ कारकम् —वही,पृष्ठ १४३

माया का कार्म मूर्ज्छित करना, ज्ञान का तिरोधान करना है उसी से कर्ता में कत्तू ता की प्रेरणा लगती है, इससे कर्म होता है, कर्म की प्रेरकशक्ति ही कला है। परन्तु कत्तू ता के लिए ज्ञान का पूर्ण तिरोधान नहीं होता। कुछ सात्विक ज्ञान रहने पर 'राग' के कारण कर्म की सृष्टि होती है।

## स्राध्य का पूर्ण क्रम इस प्रकार है-



इस प्रकार विद्या, राग, काल और नियति ये कला के चार कामें है। षट्-कचुको (पाश) में माया, कला, राग, विद्या काल और नियति की गणना है।

कर्मों के जन्म मे ये ही कचुक (पाशा) के कारण है। ये बाहरी आवरण है, भीतरी आवरण 'मल' है। शख में जैसे मल रहता है वैसे ही मायीय, आणव एव कार्मक मल जीव में रहते हैं। मल से युक्त जीव पुद्गल कहलाता है। इनसे भोग्य एव भोक्ता अलग-अलग हो जाते हैं और सुख तथा दुःख उत्पन्न होते हैं, सुख दुःख का कारण गुण है, सत्व, रज, तम। क्षुब्ब होकर ये गुण अपना कार्यं करते हैं। गुणों के भेद से लोकादि का भेद होता है।

इन गुणो से बुद्धि तत्व उत्पन्न होना है। बुद्धि मे आत्मा का प्रतिबिम्ब पडता है। बुद्धि इन्द्रियो के द्वारा वस्तु को प्रतिबिम्बित करती है। बुद्धि बिना इन्द्रियो के भी स्वप्न मे रूपो का मृजन करती है। बुद्धि जड है, अर्थात् इसमे परिमित चैतन्य का ही प्रकाश है। यही अत.करण है।

चूँ कि अह का मनन बुद्धि कराती है, अत: बुद्धि को कारण कहा गया है। बुद्धि मे प्रतिबिम्बित होकर ही चैतन्य अह का मनन करता है। ''ऐसा जानता हूँ' यह ज्ञान उत्पन्न होता है। जड रूपा बुद्धि मे ही अहकार रहता है। अहकार से पचिविध प्राणो का सचार होता है। अहकार सत्व, रज, तम मय तीन प्रकार का

होता है। सात्विक अहकार से मन सहित पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ उत्पन्न होती है। अहकार विशेष विषयों को लेकर बढता रहता है। 'में सुनता हूँ', 'में वेखता हूँ' ऐसी चृत्तियाँ अहंकार के कारण उत्पन्न होती है। अतः अहकार ही इन्द्रियों का कारण है। कुठार छेदन का करण नहीं है। कुठार- चालक का अह ही छेदन में मुख्य सहायक है, कुठार गौण है।

रजो-गुण से कर्मेन्द्रियाँ उत्पन्न होती है। तन्मात्रादि भी अहकार से ही उत्पन्न होती है। तन्मात्रा का अर्थ है, सामान्य गुण, पृथ्वी गंध के समूह का नाम हैं। इसी प्रकार अन्यतत्वो मे तन्मात्राएँ सामान्य गुण रूप मे विद्यमान है—आकाश में शब्द, वायु में स्पर्वं, अग्नि में रूप, जल में रस एवं पृथ्वी में गंध।

जिस प्रकार रगीन वस्त्र के रग एक साथ ज्ञात होते है तथैन योगी को एक साथ तत्वों में स्थित गुणों का ज्ञान होता है। सामान्य जन को ने गुण अलग-अलग दिखायी पडते हैं, किन्तु योगी अक्रम से गुण-ज्ञान करते हैं।

इस प्रकार गन्य से शब्द तक एक ही सत्ता विद्यमान है, उपाधि भेद से नाना भेद है। घम तथा घमीं एक है।

शैव-शासन मे शब्द, स्पर्श, रूप, रस एव गंध एक दूसरे से सम्बद्ध हैं। अर्थीत् शब्द अन्य तत्वो मे विद्यमान रहता है। अन्य-शास्त्र इस तथ्य को नहीं मानते।

इस प्रकार कुल तत्व ३६ है, नर, शिव एव शक्ति के कारण ये त्रिगुणित होकर १०८ कहलाते है—

३६ तत्व--शिव, शक्ति, सदाशिव, ईश्वर, विद्या, ये शुद्ध तत्व है। माया, काल, नियति, कला, अविद्या, राग, पुरुष ये शुद्धाशुद्ध तत्व है।

प्रकृति, बुद्धि, अहङ्कार, मन ज्ञानेन्द्रियाँ, कर्मेन्द्रियाँ, तन्मात्राएँ तथा पच भूत—ये अशुद्ध तत्व कहलाते हैं।

शुद्ध तत्वो मे चैतन्य की प्रधानता रहती है और अशुद्ध तत्वो मे अप्रधानता और अशुद्ध तत्वो मे भी चैतन्य प्रच्छन्न रूप मे अवस्थित है, यह स्मरणीय है। त्रिक् शास्त्र में तत्त्वों का भेद ही उसकी विशेषता है। परन्तु तत्त्वो, और लोकों का यह विस्तार अभेद की पुष्टि के लिए ही है वस्तुत: चैतन्य से भिन्न किसी की सत्ता नहीं है।

परन्तु साधना में वस्तुओं की पूजा होती हैं, क्योंकि यद्यपि वस्तु-प्रस्तर-प्रतिमा आदि शिव का मूल रूप नहीं हैं, परन्तु वस्तु शिव का ही एक रूप हैं, अत: वस्तु की पूजा वस्तुत: शिव की पूजा है, शिव के प्रति यह भावना हो फल देती हैं, प्रतिमा फल नहीं दे सकती, क्योंकि फल चित्रानुसधान से ही होता है  $1^9$  किन्तु यह प्रारम्भिक साधना है। अतिम साधना में दो रूप है I विज्ञानाकल II प्रलयाकल। प्रथम में शुद्धबोध होने पर भी कुछ भेद रहता है। परन्तु 'प्रलयाकलावस्था' में पूणें शिवत्व रहता है।

तत्त्व-विजय: तत्त्वों के साथ तादात्म्य कर तत्त्वों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। तत्त्व में गुणों का नाम है, अत: पृथ्वी, जल, अम्नि आदि के गुण (रूप) का घ्यान किया जाता है। इनके घ्यान से समाधि-विशेष भी प्राप्ति होती है। ऐसे योगी को 'पिण्डस्थ' कहते हैं। इस योगी को केवल एक ही तत्त्व घ्यान में दिखायी पडता है। इससे योगी में अद्भुत शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं। तत्त्व-विजयी योगी पंचभूतों से अपने सकेत पर नृत्य करा सकता है।

अवस्थाएँ : मालिनी-विजय-तत्र मे इनका विभाजन इस प्रकार है-

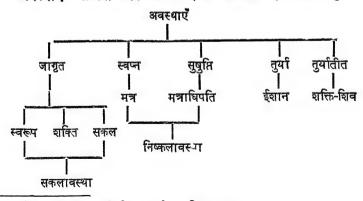

<sup>(</sup>१) तथा वेद्यस्वभावेऽपि, वस्तुतो न शिवात्मताम् कोऽपि भावः प्रोज्झतीति, सत्य तद्भावना फलेत् ।

<sup>—</sup> तंत्रा०, जिल्द ७ आ० १०, पृष्ठ ६६

जागृत अवस्था मे प्रमेय की प्रधानता रहती है और स्वप्न मे 'प्रमाण' की प्रधानता है। सुषुति मे विश्व शात हो जाता है। उदासीनता से रहित, पूर्ण के प्रति उन्मुखता तुर्यावस्था है। इस अवस्था मे जागृत स्वप्न की सुषुति के प्रति उन्मुख हो जाता है। सुषुति तुर्या की ओर उन्मुख रहती है। प्रमेय, प्रमाण मे, प्रमाण प्रमाता मे शात हो जाता है।

प्रमाता ज्ञान में विश्वाम पाता है। यह स्थिति तीन सोपानों में दिखायी पडती है—जानृत एव स्वप्न में अपरा, सुषुति में परापर एवं तुर्या में परा दिखायी पडती है। यह 'रूपातीत' अवस्था कहलाती है। इसे 'पचमावस्था' भी कहते हैं। विश्व के साथ तन्मयता यही प्राप्त होती है। तुर्यातीत अवस्था में भेद-नाश है, इसे समझाया नहीं जा सकता। मालिनी विजय में जानृत अवस्था को स्वरूप, शक्ति एवं सकल में विभाजित किया गया है। इसके भी १५ भेद हैं। स्वप्न तथा सुषुति में शिव के दो रूप क्रमश: मत्र एवं मत्राधिपति रहते हैं, तुर्या में ईशान और तुर्यातीत में शिव-शिवत का निवास है।

कलाध्वा: भुवनो मे व्याप्त होकर भी जो तत्त्व भिन्न रहे वह कलातत्व कहलाता है। यथा गोत्व 'गायो' मे व्याप्त, है परन्तु गोत्व कृत्रिम तत्व है, जबिक 'कला' वास्तविक तत्त्व है। कुछ साधक तत्त्वों मे अनुस्यूत सूद्दम-शक्ति को कला मानते है यथा धरणी मे धारिका शक्ति। कुछ शिव द्वारा सुखसग्रहार्थ किल्पत वगं को कला कहते है। कला द्वारा ही तत्त्व और भुवनादि स्थिर है।

साधना: शक्ति का भेदन करके देवी आती है और स्पर्श नष्ट होने पर व्याप्त हो जाती है। इस समय 'पिपीलिका-दशन' जैसा अनुभव होता है। यही योग मे प्रसिद्ध पिपीलिका अनुभव है। प्रकृति के गुग्गो के साथ तादात्म्य करना चाहिए, परन्तु योगी स्पर्श को विशेष महत्त्व देते है। स्पर्श के अन्त मे सवित् शुद्ध कोमवत् हो 'जाती है। रूप एव रस इसीलिए साधना मे बाधक मान लिये

<sup>(</sup>१) शिक्तिभित्वा ततो देवि, त्वक् शेषे व्यापिनी भवेत् । भवेदनुभवस्तत्र स्पर्शो यद्वित्पपीलिका—तत्रालोक, जिल्द ७ आ०११, पृष्ठ२६

जाते है, क्यों कि इनसे अहकार अधिक उत्पन्न होता है। र्या स्वर्ण का ध्यान अधिक अधिम्कर है। स्पर्श प्रथम तो सूदम होता है तथा दूसरे वह क्षोभक नहीं है। तत्त्वों के गुणों को क्रमशः भी लिया जा सकता है: गध पृथ्वी में, रस प्रकृति में और रूप की माया में लीन कर तब स्पर्श का ध्यान करना चाहिए। पृथ्वी, जल, अग्नि में क्रमशः गध, रस एव रूप के शात हो जाने पर 'स्पर्श' का ध्यान करना चाहिए, 'स्पर्श' के शात होने पर योगी का चित्त आकाशवत् संवित् में लीन हो जाता है। यही 'गगनोपम' अवस्था है जो क्रमशः तत्वो पर विजय पाने से उत्पन्न होती है। र

इस 'पच तत्त्व-साधना' के अतिरिक्त अनेक साधनाएँ है, क्योंकि भावनाएँ अनन्त है। एक तत्त्व मे सबकी भावना नहीं होती। परन्तु शहद पर्वंत पर ही मिलता है, छत पर नहीं। फिर भी गुरु शिष्य की भावनानुसार उपदेश करता है। अतिम तत्त्व प्राति के लिए सुप्रबुद्ध गुरु तथा भोग की आशा से रहित शिष्य की आवश्यकता है।

इस 'कलाध्वा' के तीन रूप है — पद, मत्र, वर्ण या स्थूल, सूदम पर।

पद्-मंत्र: जिसंसे ज्ञात होता है, उसे 'पद' कहते हैं। ज्ञान पाकर साधक अक्ष्व होता है, यही मत्रमय स्थिति है। मत्रमय का अर्थ 'गुप्त भाषी' होना है। पद एव मंत्र के अभिन्न होने से मत्रत्व और भी सूद्रम हो जाता है, इसे 'पद-मत्र' कहते हैं। अत: मत्र सूद्रम है ओर पद स्थूल है।

अतो बिन्दुरतो नादो, रूपमस्मादतो रसः। इत्युक्त क्षोभकत्वेन, स्पन्दे स्पर्शेस्तु नो तथा—वही, पृष्ठ २६ अधकार मे भी रूप कल्पना मे आ जाते है, रस की वस्तु के बिना भी जीभ लोलूप हो उठती है, अतः स्पर्श श्रेष्ठ है।

<sup>(</sup>१) बिन्दु, नाद, रूप और रस मे क्षोभ उत्पन्न करने की शक्ति अधिक है अत. स्पर्श श्रेष्ठ है—

<sup>(</sup>२) तत्स्पर्शान्ते तु संवित्तिः शुद्ध चिद्धयोम रूपिणी । यस्या रूढः समभ्येति, स्वप्रकाशात्मिका पराम्—तंत्रा० एकादश आ०, पृष्ठ २७

वर्गाध्वा: उदासीनता को छोडकर प्रक्षोभ का नाश होने पर वर्णाध्वा की स्थिति होती है। पद एवं मंत्र दोनो इसमे गर्भी-कृत हो जाते है। शरीर मे ३६ व्यजन व्याप्त है और स्वर इन व्यजनो मे व्याप्त है।

चित्त का विमर्श ही वाच्य दशा को प्राप्त होता है चैतन्य ही मत्र मे परिणत होता है। इसका विमर्श ही शुद्ध ज्ञान एवं क्रिया है। संवित् का स्फुरण क्षुब्ध तथा अक्षुब्ध दो रूपो मे व्यक्त होता है। प्रमाण क्षुब्ध रूप है और मत्र अक्षुब्ध रूप है। सिवित् के कारण सब शब्द सब अर्थों के व्यक्त हैं। वर्णों से भेद व्यावहारिक भेद है। विकल्प मे ही शब्द विशेष का वस्तु विशेष मे सकेत होता है। निवकल्प' अवस्था मे सब वर्णों से सभी अर्थ प्रकट होने लगते हैं। शक्ति की योनि मे क्षोभ करने मे वर्णं रचे गए हैं, अतः वर्णे शक्तिमय हैं। इस सिवत् को न जानकर जड़ साधक मत्र का शक्वत् पाठ करता है। जैसे-जैसे ज्ञान का बोध होता है, अर्थं का चमत्कार बढता जाता है। अतः तादात्म्य ही चमत्कार को जन्म देता है। इसी तादात्म्य से शास्त्र रचने की शक्ति उत्पन्न होती है। अकृत्रिम ताद्रूप्य ही चमत्कार का कारण है।

ज्ञान की वृद्धि के साथ-साथ सकेती (वस्तुओं मे शब्दो का सकेत) का निमज्जन होता जाता है। स्वात्मा मे निष्ठा होने से संकोच दूर होता जाता है और 'प्रतिभा' का उदय होता है। प्रतिभा से अप्रतिहत कवित्व शक्ति का जन्म होता है।

चेतना मे तन्मयता से सब कुछ प्राप्त होता है<sup>3</sup> अत: वाक्सिद्धि के लिए बणें की उपासना आवश्यक है। <sup>४</sup> वणें स्वपरामर्थात्मक होने से गुप्त कहे जाते है। मत्र शोधक है, इनसे कनक-वणें चैतन्य की शोध करने से क्या नहीं मिलता।

<sup>(</sup>१) यथा यथा चाकृतक, तद्रूपमितरिच्यते ।

<sup>(</sup>२) तथा तथा चमत्कार, तारतम्य विभाव्यते—वही, पृष्ठ ६०

<sup>(</sup>३) यावद्धामिन सकेत, निकार कण्नो ज्झिते । विश्रान्तश्चिन्मये, किं किं न वेत्ति कुरुते न वा—तत्रा० एकादश आ०, पृष्ठ ६२

<sup>(</sup>४) अतएव वाक्सिद्धौ, वर्णाना समुपास्यता । सर्व ज्ञत्वादिसिद्धौ वा का सिद्धियी न तन्मर्या—वही, पृष्ठ ६२

सारा जगत चित्त की भित्ति पर निर्मित है। अत: 'मैं ही स्थित हूँ' यह भावना कर इस चित्तोद्यान में साधक क्रीडा करते हैं। जगत का भोग निष्कस्पता प्राप्त कर्ता ही कर सकता है। ऐसे योगी के लिए बाह्य आचार, पूजा, होम आदि व्यथं है। जैसे, जिसके द्वारा अपनी चेतना प्रसप्त हो, तथैव उस उस पदा थं द्वारा चेतना को प्रसप्त करें, किसी प्रकार से भी चेतना में विचिकित्सा उत्पन्न न होने दें।' बुद्धि, मन एव इन्द्रियों में स्थित देवियों को निषिद्ध द्रव्यों से भी सतुष्ट करे तथा वीर व्रत का पालन करें, वीराचार (वाम मार्ग) में ही शका, मिनता, ग्लानि तथा संकोच का नाश हो सकता है। इस ससार का स्तम्भ 'ग्लानि' है इसे काटने से ही सिद्धि होती है। और 'ग्लानि' शका से उत्पन्न होती है। शका से चित्त की स्वच्छन्दता में बाधा पड़ती है अत: इनका नाश बलपूर्वक करें। केवल यह माहेश्वर-मार्ग ही सव शकाओं के लिए शनि नक्षत्र के समान है।

शक्तिपात का सिद्धान्त: शैव-शासन मे शक्तिपात की बडी महिमा है। साख्य मे पुरुष एव प्रकृति के विवेक का ही महत्त्व है। किन्तु विवेक बिना शक्तिपात के सम्भव नहीं है। फिर केवल ज्ञान से यदि मुक्ति सम्भव होती तो स्वर्गादि का वर्णन शास्त्रों मे क्यों किया गया है। वेदान्त मे ज्ञान से अज्ञान का नाश बताया गया है किन्तु अज्ञान का अर्थ ज्ञानाभाव नहीं है। मिथ्या ज्ञान भी अज्ञान का अर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि मिथ्या ज्ञान उसे कहा गया है जो त्रिकाल मे कहीं न हो। परन्तु अज्ञान वर्तमान काल मे तो रहता ही है। अत: मल ही प्रवाह का कारण है, मिथ्या ज्ञान आदि नहीं। जगत प्रवाह मल से उत्पन्न होना है और मल ही अज्ञान है जो अपूर्ण ज्ञान है, ज्ञान का अभाव नहीं।

<sup>(</sup>१) यदा यथा येन यत्र, स्वा सिवित्तः प्रसीदिति ।
तदा तथा तेन तत्र, तत्तद्भोग्मं विधिश्च सः ।
यथा येनाम्भुपायेन, क्रमादक्रमतोऽपि वा ।
विचिकित्सा गलत्यन्तस्तथासौ यन्नवान्भवेत्—वही आ० १२
पृष्ठ १०१-१०२

<sup>(</sup>२) शकाएँ पाँच है—मंत्र शका, आत्म शका, द्रव्य शका, भूत शंका, द्वियकर्म-शका—तत्रालोक-एकादश आ०, पृष्ठ १०५-१०६

<sup>(</sup>३) तत्रालोक, जिल्द ८ आ० १३, पृष्ठ ३४

इस मल के नाश के लिए शिक्तपात ही समर्थ है। भगवान स्वय लीलार्थ अपना गोपन करता है और स्वतः जीव जिसे चाहता है, अपनी ओर उन्मुख करने के लिए अनुग्रह करता है, यही अनुग्रह 'शिक्तपात' कहलाता है। इससे चैतन्य की ओर मल ग्रस्त जीव उन्मुख हो जाता है और बहिमुखता समाप्त होने लगती है।

शक्तिपात नियत और अनियत दो प्रकार से हो सकता है। क्रम से भी शक्तिपात होता है और अकस्मात् भी। सब हरि इच्छा है।

तिरोधान का सिद्धान्त: पूणंता का अभाव तिरोधान है। जीव यह समझता है कि उसमे कुछ कमी है—वह दीन है, हीन है, अज्ञानी। है, आदि इस कमी को पूणं करने की जो इच्छा जीव मे जागृत होती है, वह इच्छा स्वय इस तथ्य को प्रकट करती है कि मूलत: तो वह जीव शिव है, किन्तु शक्तियों के तिरोभाव से वह अपने को अपूणं अनुभव करता है। अत: पूणता की अभिलाषा मल है, (लोलिका) है विशुद्ध स्वप्रकाशत्म शिवरूपता का अनुभव करना ही पूणंता है। इस पूणंता मे कोई हेतु नहीं है। शिव का स्वभाव ही पूणंता है। अत: शिक्तिपात की प्राप्ति मे स्व-प्रकाशत्म वावरूपता का राण है। जब जीव यह समझ लेता है कि मै पूणं हूँ, शिव हूँ तो मुक्त हो जाता है, किन्तु अपने को अपूणं मानकर जब तक पूणंता का प्रयत्न किया जायगा तब तक जीव न स्वतंत्र होगा न सुखी, मल का नाश नहीं होगा, क्योंकि अपने को अपूर्ण मानना ही अज्ञान है।

इस शक्तिपात की प्राप्ति में आत्म-परामर्श के अतिरिक्त अन्य कुछ भी कारण नहीं है। कुल, जाति, कर्म आदि किसी से भी भगवान का अनुग्रह प्राप्त नहीं हो सकता।  $^{2}$  शक्तिपात का प्रथम चिह्न है 'शिव में भक्ति'।  $^{3}$ 

भक्ति दो प्रकार की है (i) सफला (ii) निष्काम । प्रथम भक्ति में कर्म की अपेक्षा है । दूसरी में नहीं ।  $\checkmark$ 

<sup>(</sup>१) तिरोधिः पूर्णंरूपस्यापूर्णंत्वं, तच्चपूरणम् । प्रतिभिन्नेन भावेन स्पृहातो लोलिका मलः—वही, पृष्ठ ७४

<sup>(</sup>२) वही, श्लोक संख्या ७ ह

<sup>(</sup>३) उद्धृत—तंत्रा० वही, पुष्ठ वही

<sup>(</sup>४) तत्रालोक-नत्रयोदश आ०, पृष्ठ ८०

इस प्रकार सफनाभिक्त के रूप मे प्राप्त शक्तिपात 'पर' नाम से प्रसिद्ध है। और दूसरा शक्तिपात जो मुक्तिदायी है वह 'अपर' कहलाता है।

प्रश्न होगा कि क्या 'मल' शक्तिपात ही भगवत्-इच्छा से प्राप्त होता है, 'मलं क्या उसकी इच्छा से नहीं प्राप्त होता ? उत्तर यह है कि ब्रह्म की इच्छा के बिना स्वय जगत की ही सृष्टि सम्भव नहीं है अत: 'मल' भी जीव को भगवान की इच्छा से प्राप्त होता है। वस्तुत: चैतन्य निर्मल है। आकाश की नीलिमा के समान स्वत: मल चैतन्यमय ही है मल की भिन्त सत्ता नहीं है।

शक्तिपात के तीन्न मध्य एव मंद वीन रूप होते हैं। तीन्न शक्तिपात देहपात हो जाता है यथा बृद्ध व्यक्ति पर शेवगुरु अपने प्रभाव से तीन्न शक्तिपात करते है और मुक्त कर देते हैं। अन्य दो शक्तिपातों से अज्ञान का नाश होता है।

खेटपाल आदि आचार्यों का मत है कि शिव की रोढ़ी शक्ति से प्रथम मल का पाक होता है तब संवित् का उदय होता है। यथा सूर्यकान्त मणि सूर्य रिश्म से द्रवित हो जाती है तथेव मल परिपाक के बाद ही चैतन्य का उदय होता है।

परन्तु अभिनव गुप्त इस प्रकार का क्रम अनिवाय रूप में स्वीकार नहीं करते। क्यों कि जीव शिक्तिपात में इश्वरेच्छा ही कारण है और वह स्वतंत्र है, क्रम, अक्रम से परे है, अतः शिक्तिपात क्रम-अक्रम निरपेक्ष रूप में होता है। मल पाक को जीव तथा ईश्वर का मध्यस्थ नहीं मान सकते।

प्रतिभा : शक्तिपात से जन्य प्रातिभ-ज्ञान से मल का नाश होता है। प्रतिभा ज्ञान का अर्थ है, स्वयमेव ज्ञान उदित होना, शास्त्र एवं गुरु की इसमे अनपेक्षा है। प्रतिभा जागृत हो जाने पर भी 'दृढता' को आवश्यकता है। कम्पमाना प्रतिभा हीन है। अत: शास्त्र दृढता के लिए है। प्रतिभावान के लिए अभिषेक, समय, दीक्षादि नहीं है। प्रातिभ ज्ञान भी दो प्रकार का है। सासिद्धिक (ii) दीक्षित। प्रथम मे दीक्षा की आवश्यकता नहीं है, किन्तु दूसरे मे आवश्यक है। प्रतिभावान ही विश्व को मुक्त करता है। अते विश्व मे प्रत्येक जीव मे प्रतिभा होती है, परन्तु उनमे मद शक्तिपात के कारण परोपजीविता रहती है।

<sup>(</sup>१) तत्रालोक, त्रयोदश, आ०, पृष्ठ ५४-५५

<sup>(</sup>२) वही, पृष्ठ ८६-८७

<sup>(</sup>३) वही, पृष्ठ १०१

प्रातिभ-ज्ञान का उद्देश्य मुक्ति है। निद्धियाँ केवल दूसरो मे विश्वास उत्पन्न करने के लिए है। मुमुक्षु केवल मुक्ति, के लिए प्रयन्न करता है। परन्तु वह दूसरो मे विश्वास जगाने के लिए चनत्कार दिखाता है, बगोकि देहानत के बाद मुक्ति होती है, इस पर कौन विश्वास करेगा। पर प्रत्यय के सिवाय सिद्धियों का अन्न कुछ भी उपयोग नहीं है।

"सिद्धिह नाम परेषा प्रत्ययमात्रम्, अन्यया देहान्ते मुक्तिरिति कस्य समाश्वस्यः स्यात्र"

पाश-नाश के पश्चात् स्वतः शक्तिपात के चिह्न प्रतिभावान साधक में प्रकट होने लगने हैं। चिह्न अनेक है, मत्रसिद्धि, तत्त्व-विजय, कवित्व-शक्ति रूप में भक्ति आदि।

शिक्तपात से भुक्ति एवं मुक्ति दोनों प्राप्त होती है। भक्ति से मुक्ति तथा मत्र से भुक्ति प्राप्त होती है। तीत्र शिक्तपात में या तो अकस्मात् जीन्मुक्ति होती है अथवा देहपात हो जाता है। मध्यतीत्रपात में मन शिवोन्मुख हो जाता है। मदमध्य शिक्तपात में किसी तत्त्व-विशेष में मन लग जाना है। भोग के प्रिन उत्सुकता मद शिकान का लक्षण है। इन प्रकार शिक्तगात के अनेक रूप है जिनमे ६ मुख्य है।

वैद्याय एवं शैत्रों का शक्तियात: वैष्णवो के यहाँ शक्तियान से 'वेष्णवत्व' मात्र प्राप्त होता है। शिवत्व या मुक्तियात नहीं होती। ब्रह्मा, विष्णु अवि शिव की माया से प्रस्त है। शिव सम्राट है, अनः वैष्णव विज्ञानक नता को प्राप्त नहीं कर सकता। अतः वैष्णव शक्ति 'मोझदा' नहीं है। उसमें 'घोरना' है, 'अघोरना' नहीं है।

शक्तिपात का सिद्धात पुराणों से भी पुष्ट है 3। क्यों कि उनमें भगवान के प्रसाद का वर्णन है। ईश्वर स्वातच्य से, सकोव के अवभास से स्वय

<sup>(</sup>१) सिद्धि जाल हि कथित, परप्रत्यय कारणम् । इहैव सिद्धाः कायान्ते, मुच्येरिन्नित भावनात्-वही, पृष्ठ ११७

<sup>(</sup>२) तत्रालोक—त्रयोदश आ०, पृष्ठ ११७

<sup>(</sup>३) पुराणोऽपि च तस्यैव, प्रसादाद्भक्तिरिष्यते । ययायान्ति परासिद्धि, तद्भाववगतमानसाः— तत्रालोक, त्रयोदश आहिक, पृ० १७४

अणुता को धारण करता है शौर पुनः जब वह निर्मल रूप दिखाता है, तो उसे प्रसाद' कहते है। ईश्वर की प्रसन्नता ही मल का अपगम करती है।

इस 'प्रसाद' की प्राप्ति के लिए शैव-शासन में भी वैष्णवो आदि की तरह प्रार्थनाएँ और स्तोत्र है। यह 'प्रसाद' सर्वाधिक रूप में शैवों को मिलता है, क्योंकि वे सबसे अधिक प्रतिभाशाली है। वैदों से अधिक वाममार्गियों को, उनसे अधिक दक्षिणपियों को, पुन: कौनों को और सबसे अधिक त्रिक्-शासन के विश्वासियों को मिलता है।

हरि-प्रसाद से ज्ञान तीन प्रकार का मिलता है। (i) वैदिक ज्ञान (ii) चिन्ता-मय ज्ञान (iii) भावनामय ज्ञान। विधि-निषेधमय ज्ञान वैदिक ज्ञान है। शास्त्रालोचन चितामय ज्ञान है। इसके पश्चात् 'भावमय ज्ञान' उत्पन्न होता है। शैवमत मे ज्ञान एवं भाव दोनो है। र

नैमित्तिक कर्म: निश्चित हो जानेपर अशिकत रूप से जिन कार्यों को अवश्य किया जाना चाहिए, वे नैमित्तिक कर्म है । नित्य कर्म नियत हैं, और नैमित्तिक अनियत । सच्या, पर्वादि नित्य कर्म है, ये नित्य कर्म हैं और नित्य होते रहते है । नैमित्तिक कार्म २३ प्रकार के है—स्वजन्योत्सव श्राद्ध, देवता दर्शन, कुल-पर्व आदि । इनके करने मे प्रमाद नहीं करना चाहिए ।

दीचा: सासिद्धिक साधक को दीक्षा की आवश्यकता नहीं है, किन्तु अन्यों को आवश्यक है। मल-नाश दीक्षा से ही होता है, क्योंकि दीक्षा के बिना शास्त्र का उपदेश नहीं दिया जा सकता।

साधक अनेक प्रकार के होते हैं (१) बुसुक्षु साधक-जिनकी दृष्टि भोग पर केन्द्रित रहती है। इनके भी दो भेद है (१) शिवधर्मी (२) लोकधर्मी। प्रथम शिवो-

<sup>(</sup>१) स्वेच्छा से जब सासारिक लोग कुछ नियमो को स्वीकार करके ही खेलते हैं, खेल मे स्वेच्छा से जिस प्रकार कुछ बधन आवश्यक है, तथेव जगत-रूपी खेल मे शिव कुछ बधन स्वेच्छा से स्वीकार कर लेता है; यथा क्रीड़ाशील व्यक्ति जब चाहे, खेल बन्द कर देता है, तथेव जगतरूपी क्रीडा शिवेच्छा पर निभैर है।—तंत्रालोक—त्रयोदश आ०, पृष्ठ १७४

<sup>(</sup>२) वेदाच्छैंगं ततो वामं, ततो दक्ष ततो मतम् । ततः कुलं ततः कौलं, त्रिकं सर्वोत्तम परम्—वही, पृष्ठ १८१ २०

नमुख होते है, दूसरे केवल सिद्धियों में रुचि रखते हैं। साधकों का दूसरा प्रकार पुत्र या समयी साधकों का है। जैसे राज्यपुत्र ही राज्य का अधिकारी होता है, तथैव शैव-साधना का अधिकारी 'पुत्रक' कहलाता है। समयी के दो प्रकार है (१) सबीज-ये साधक क्रम-क्रम से मत्र-चक्रपूजादि से तादात्म्य प्राप्त करते हैं (२) निर्बीज-शिशु आदि को गुरु अपनी शक्ति से भव बधनों से मुक्त कर देता है। 9

दीक्षा मे शिक्षा की प्रथम परीक्षा आवश्यक है। गुरु योग्य शिष्य को रूद्र-शक्ति से आवेश मे लाने का प्रयन्न करता है। पुष्प को फेक कर, शिष्य की भुजा की ओर देख कर, अकुश की तरह अँगुली बनाकर शिष्य मे आवेश उत्पन्न करे अथवा शिष्य की आँखे बन्द कर के उस पर पुष्प फेके अथवा मालिनी का प्रयोग करे। शिष्य की शिक्त को खीचे। यही 'शिव हस्त विधि' कहलाती है।

भालिनी का प्रयोग इस प्रकार करें: शिष्य की नाभि पर क्ष, दण्ड पर 'र', वामभुजा पर 'ऊ' वाम जंघा पर 'ऊ' नितम्ब पर 'म' इस प्रकार 'क्ष्रू, "यह कूटमत्र बनता है। इसका उच्चारण करें तो शिष्य में आवेश उत्पन्न हो जाएगा। वस्तुतः एक प्रकार का सम्मोहन (hynotisism) है। एक अन्य प्रक्रिया यह है कि शिष्य को चरु दे, शिष्य उसे निभैय होकर पी ले। शीझ कम्पन होने लगेगा। 'योगहस्तकपथ' एव 'आनन्देश्वर' प्रथों में इनका वर्णन है।

पुत्रक-दीचा: वेध दीक्षा (penetration) बिना आवेश के दीक्षा न दे। मालिनी के न्यास से शिष्य आविष्ट होकर भूमि पर गिर पडता है, क्योंकि उस पर शिक्तपात होता है अथवा निद्रा आ जाती है। यदि फिर भी आवेश न हो तो उसे 'जड' समझ कर छोड देना चाहिए। जड शिष्यो पर 'स्रयू" (स: = सुधा, र: = अग्नि, य: = मस्त) तथा ड, ढ, म, र, य का सयुक्त कूट 'स्हृंच्यूं' तथा 'ड्ढ्म्यूॅं' कमशः इन तीन मंत्रो से आवेश अवश्य होता है। यदि इनसे भी आवेश नहीं हो तो आगे प्रयत्न व्यथं होगा शिष्य के चक्र-वेधन से उसका मन ऊपर के चक्रों की ओर चल पडता है, यदि ऐसा हो तो समझना चाहिए कि वह मुक्ति मार्गी है अन्यथा उस 'पिशाचाविष्ट' समझना चाहिए।

<sup>(</sup>१) स्वच्छतत्र मे ज्ञानवान, अभिषिक्त तथा मत्राराधन तत्पर साधक को समयी कहा है। ४-१४५

इस वेध-दीक्षा के कई भेद है। मत्र-वेध, नाद-वेध, बिन्दुवेध, भुजगवेध, शक्ति-वेघ, परवेध इतने भेद मुख्य है। गह्लरशास्त्र मे इनका वर्णन है।

मत्र-वेध— - अर वाले चक्र का ध्यान करके हृत्चक्र का बेधन करना ही मत्र-वेध है। नाद-वेध—नाद द्वारा चित्त का बेधन होता है। १

बिन्दु-वेध—बिन्दु स्थान-गत चित्त भृकुटियो के बीच मे रहता है, उसका वेध होता है।

शाक्त-वेध—शिक्त के साथ संयुक्त होकर (संघट्टावस्था) कुडलिनी को जगाना चाहिए।
भुजग-वेध—देवी के पाँच-फण होते हैं, तत्त्व भी पाँच है, तिथियाँ भी पाँच है। ये
सब शरीर में स्थित है। इस पाँच रूप वाली शिक्त का वेधन करे।

परवेध—इसमे सर्व-भावो का नाश हो जाता है, अत: कोई किया यहा काम नहीं देती, केवल ज्ञान से शिष्य तन्मय हो जाता है। र

दीचा: गुरु का रूप जब तक शिष्य की चेतना मे प्रविष्ट नहीं होता तब तक दीक्षा अधूरी है। चूँकि यह दीक्षा भुक्ति एव मुक्ति दोनों की दात्री है, अत: देवतादि भी इसकी आकाक्षा करते हैं 3।

दीक्षा की समाप्ति पर शिष्य को चरु दे। पूर्णता प्राप्त होने पर ही दीक्षा की समाप्ति हो जाती है। स्वार्थी व्यक्तियो को दीक्षा नहीं दी जा सकती, ब्रह्म-वेत्ताओं को ही दीक्षा देशी चाहिए।

<sup>(</sup>१) नाद दीर्घं समुच्चायं, नाद नादे समाक्रमेत् । नादिकान्तं समुच्चायं, वर्णाघ्वान विशोधयेत् नादेन वेधयेद्दे वि नादवेधः उदाहृतः — तत्रालोक जिल्द ११, आ० २६, पृष्ठ १५२

<sup>(</sup>२) सर्वं भाव परिक्षीण: परवेघ उदाहृत: —वही, पृष्ट १५६

<sup>(</sup>३) स एष मोक्ष: कथितो नि:स्पन्दः सर्वं जन्तुषु अग्नीषोमकलाघात सङ्घातात् स्पन्दन हरेत्—तत्रा० २६ आ०, पृष्ठ १६४

सव जन्तुओ द्वारा इन्छित मोक्ष मी प्राप्ति दीक्षाकाल मे नाडी-योग द्वारा हो बतायी गई है।

शिष्य को चाहिए कि वह गुरु के साथ परब्रह्म का घ्यान कर मदिरा का पान करे और पचभूतो का तपंण करे। इसकी अन्य विधियाँ 'गुरु' ही बना सकता है।

स्तान . मल-नाश के लिए स्नान किया जाता है । परन्तु शैवो मे आतिरक-स्नान का ही महत्त्व अधिक है । बाह्यस्नान के साथ-साथ सामक को शिव विमशैं अवश्य करना चाहिए ।

तत्त्र स्नान: तत्त्वस्नान का महत्त्व भी ग्राह्य है। पृथ्वी, वायु, आकाश आदि में से किसी एक तत्त्व का ध्यान करने से 'स्नान' हो जाता है। शिव की अष्टमूर्तियों से भी ध्यान होता है —सग्राम-भूमि की घूलि (रण-रेणु), वीरजल (शिवाम्बु) वीरभस्म (श्मशान-अग्नि), महामध्त (श्मशान रज से युक्त वायु) शमक्षान-अरण्य,गगन, सूमें और चन्द्र ये शिव की अष्टमूर्तियाँ है।

मद्यरनान : नवम् है । यह आनद का जनक है, अत: पवित्रकारक है<sup>२</sup> ।

श्रांतरिक स्नान : वास्तिवक स्नान तो सोम-नाडी से झरते हुए अमृत से स्नान है। <sup>3</sup> शरीर में स्थित निदयाँ-सूमें-चन्द्र आदि ही मुक्ति देते हैं, बाह्य देश, तीर्थं आदि केवल विष्न-नाशन के लिए हैं।

पीठ: कॉलग आदि निषिद्ध देश ही शैव साधन के लिए उपयुक्त हैं। परन्तु वस्तुत: आंतरिक पीठ ही मुख्य हैं, बाह्य पीठादि तो उन्ही के आभास मात्र हैं। आतरिक पीठ बिन्दु-नाद मय हैं। बायों ओर बिन्दु और दायी ओर नाद है। ऊपर अग्र पीठ है। अग्र पीठ ही काम रूप, है। नाद ही 'पूर्णैगिरि' के रूप मे

<sup>(</sup>१) अलिपात्र सुसंपूर्णं-वीरेन्द्रकरसस्थितम् — अवलोक्य परब्रह्म तित्पवेदाज्ञया गुरोः । तर्पयित्वा तु भूतानि, गूरवे विनिवेदयेत्—वहीं, पृष्ठ १७०

<sup>(</sup>२) तासामानन्द जनकं मद्य शिवमयं ततः । प्रबुद्धे सविदः पूर्णे, रूपेऽधकृति भाजनम्—तत्रा० जिल्द १,१५ आ० पष्ठ ४०

<sup>(</sup>३) आन्तर तद्यथोर्घ्वन्दु-घारामृत परिष्लवः । यतोरन्धोध्वंगाः सार्व-मंङ्ग्लं व्याप्य संस्थिताः—तंत्रा० १५ आ०, पृष्ठ ४२

व्यक्त है। 'उड्डियान' भी इसी प्रकार 'उत्तर दशा' को व्यक्त करता है। अतः पीठ वस्तुतः आतिरक है। 'प्राण' मे सिवत् का दशेंन ही मुख्य है, बाह्य-भ्रमण (तीर्यादि मे) व्यथें है। मुक्ति स्थान-जन्य नहीं है, गुरु जो तस्व ज्ञान दे उसकी दृढता के लिए पूजनादि होते है। जिस स्थान पर हृदय-अम्भोज विकसित हो, वही स्थान श्रेष्ठ है। रे

तत्र में इस साधना को अतर्याग कहा गया है। इसी से अज्ञान का नाश होता है, आडम्बर से नही।

न्यास : शरीर के विभिन्न स्थानों पर वर्णमाला (मातृका, मालिनी) के वर्णों की स्थापना करना न्यास है। वर्ण-स्थापना से आवेश उत्पन्न होता है। जो वर्णमाला शिव-शक्ति के सघट्ट से उत्पन्न हुई है, जिसमे क्षुभित शक्ति विद्यमान है, वह प्रत्येक प्रकार की सिद्धि दे सकती है। पूर्ण-प्रकाशात्मक ब्रह्म की बहिउंन्मु- खता के पूर्व आतरिक एकात्म्य शक्ति को ही 'मातृका' कहते है, क्योंकि यह ब्रह्म की वह दशा है, जब कि वह सृष्टि के लिए उन्मुख होता है, अत: इसका न्यास' के समय ध्यान करने से वही दशा प्राप्त होती है और क्योंकि छद्र इसे धारण करते है, स्वीकार करते है, अत: यह पूजा योग्य है। भुक्ति एव मुक्ति दोनों को प्राप्त.कराने की शक्ति मालिनी मे है अथवा मालिनी मे सहार की शक्ति हैं , अत: यह पूज्य है। मालिनी को महत्त्व यहाँ तक कहा गया है कि ज्ञान एव योग के बिना भी न्यासादि क्रियाएँ अवश्य फल देती है और स्वत: शनै: शनै: तन्मयता उत्पन्न होने लगती है। इ

<sup>(</sup>१) मुख्यत्वेन शरीरेऽन्तः प्राणे सिविदि पश्यतः। विश्वमेतित्किमन्यैः, स्याद्विहिभ्रं मण डम्बरैः।—वही, पृष्ठ ५२

<sup>(</sup>२) यत्र यत्र हृदम्भोज, विकास प्रतिपद्यते तत्रैव धाम्नि बाह्योऽन्तर्यागश्रीः प्रतितिष्ठति—वही, पृष्ठ ४४-४६

<sup>(</sup>३) इत्येषा मालिनी देवी, शक्तिमत्क्षोभिता यतः । कृत्यावेशात्ततः शाक्तो, तनुः सा परमार्थेतः—वही, पृष्ठ ६४

<sup>(</sup>४) मालिनी माल्यते धायँते रुद्रैरात्मतया स्वीक्रियते—वही, पृष्ठ ६६-७०

<sup>(</sup>५) सहारस्य अलिनी विमर्शिका, मा शब्द वाच्मं सहार राति, नाति— परमार्थेतः सा शाक्ती तनुः—वही, पृष्ठ ७०

<sup>(</sup>६) विनापि ज्ञानयोगाभ्या त्रिया न्यासाचैनादिका-वही, पृष्ठ ७६ '

शुद्धि-अशुद्धि: शिव रूपी सूर्यं के स्पशं से सब पदार्थं शुद्ध है, अतः आनन्द का अतिशय करने वाले मिंदरादिपदार्थ सेवनीय है। शैवसाधको की महत्त्वा- के काक्षा तो यहाँ तक थी कि कौल-साधना के लिए सारी निदयों में मिंदरा का प्रवाह होना चाहिए था, सारे पर्वंत मास-पिण्ड बन जाने चाहिए थे और सारा जगत स्त्रीमय हो जाना चाहिए था। अतः वैदिक आचार में जो अभद्य है वह भी यहाँ मद्द्य है। यहाँ विषय-भेद नहीं है। शैव-मत्र सारे सदेहों और शकाओं को ध्वस्त कर देता है। अहकार के नाश से सारी वस्तृएँ शुद्ध हो जाती है।

मूर्ति: प्रस्तर-प्रतिमा को मूर्ति नहीं कहते। मूर्ति का सम्बंध चैतन्य से हैं। अहकार के नाश से जब देहाध्यास नष्ट हो जाता है और शिव के साथ तादात्म्य प्राप्त होता है और जब चेतना निस्तरग हो जाती है, तब इस स्थिति के पश्चात् जो स्वतः स्फूर्त तरग उत्पन्न होती है, उसे 'मूर्ति' कहते है, अतः मूर्ति चेतना का प्रथम स्फुरण है। व्वयोकि सिवत् का कार्य मृष्टि करता है, अतः चैतन्य अपने एक अश सिवत् से जिस रूप की मृष्टि करता है, वह है 'मूर्ति'। बाह्य मूर्तियाँ केवल 'तादात्म्य' प्राप्ति के निए है।

आतरिक मूर्ति, प्रणव, बिन्दु, नाद के रूप मे प्रकट होती है, अत: प्रणव एव नाद से व्याप्त वर्णमाला द्वारा न्यास 'जीव' के 'अणुत्व' ( अपूर्णता ) को दूर करता है, यह 'मूर्ति-न्यास' कहलाता है।

यह मुख, पीठ, कठादि में ६ स्थानो पर किया जाता है। शक्ति न्यास ६ प्रकार का है, कोई इसे १६ प्रकार का कहते है।

मुद्रा: शिव की शक्ति ही शरीर-चेष्टाओं में प्रकट होती है। अतः मुद्रा, शिव-शक्ति का नाम है। इसके अनेक प्रकार है—I मनोजा मुद्रा (यह गुरुमुख से ही सुने ) II वाग्मवा III मत्रजा।

<sup>(</sup>१) न नद्यो मधु वाहिन्यो, न पल पवंतोपम् । स्त्री मय न जगत्सव, कुत: सिद्धि: कुलागमे ।—तत्रालोक, १५ आ०, पृष्ठ ८६ ।

<sup>(</sup>२) तिस्मन्ध्युवे निस्तरङ्गे, समापत्रिमुपागतः । सिवदः सृष्टिधर्मित्वादाद्यामेति तरिङ्गताम् । सैव मूर्तिरिति ख्याता, तारस द्विन्दुहात्मिका—तंत्रालोक १५ आ०, पृष्ठ ११८-११६ ।

देह के विक्षेप से मुद्रा के अनेक भेद है।

मूर्ति न्यास से प्रारम्भ करके सृष्टि-मात्र के साथ तादात्म्य करना चाहिए । सृष्टि सिवत् का ही अवभास (विजृम्भण) है। तादात्म्य से लाभ यह है कि जैसे ''मै दुष्ट कर्म करता हूँ' ऐसा परामशं होने से पाप लग जाता है, तथैव 'मै शिव हूँ, अद्वितीय हूँ' ऐसे तादात्म्य से शिवता प्राप्त होती है, विमशं मे दृढता आती है।

न्यासादि सर्वेदा वाम-कर से करना चाहिए, दक्षिण हस्त से पशु (वैदिक आचार कर्ता) करते है, वामाचार मे वाम कर द्वारा ही क्रिया होनी चाहिए १ । वाम शब्द का अर्थ हे, ससार से विपरीत, लोक बहिष्कृत मुक्तिदायी रहस्य आचार रेवाम शब्द का अर्थ 'रहस्य' है 3 ।

इस रहस्य साधना मे 'न्यास-क्रिया' आनन्द या आवेश उत्पन्न करने के लिए की जाती है। चूँकि पिण्ड ही ब्रह्माण्ड है अत: अपने शरीर की पूजा ही यहाँ विधेय है और भुक्ति का में के लिए प्रत्येक पदार्थं का सेवन विधेय है। लोभादि-ग्रस्त लोग शक्ति-पात की प्राप्ति नहीं कर सकते। ४

शारीर-पूजा के लिए मद्य, मास एव मैथुन आवश्यक है, क्योंकि जीवात्मा का मन प्रारम्भ में स्वतः इनकी ओर आर्काषत होता है। पशु-शास्त्र (वैदिक-शास्त्र) में इस स्वाभाविक वृत्ति का नाश सिखाया जाता है, परन्तु इससे मन विद्रोह करता है, गुहा में स्थित सर्प के समान यह मन सन्यास ले लेने पर भी कभी भी आक-मण कर सकता है, अतः मन को मार कर साधना 'पशु-साधना' है। मन की स्वा-भाविक वृत्ति को समझ कर, उसे शनै:शनै: वश में लाने का प्रयत्न शैव-साधना में ही होता है, मन के उन्नयन (Sublimation) के लिए ही मास मदिरादि की व्यवस्था है न कि दुराचार के सरक्षण के लिए चूँकि शरीर- पूजा में मक-रोपासना के समय 'समयी' (पुत्रक-साधक) ज्ञान द्वारा अपनी वृत्तियों की कमशः

<sup>(</sup>१) ससार वामाचारत्वात्सव वामकरेण तु ।

कुर्यात्तपंण योग च दैशिकस्तदनामया—तंत्रालोक—१५ आहिक, पृष्ठ १३७ (२) वामः ससार विपरीतो लोक बहिष्कृतो मुक्त्यनुगुणो रहस्य आचारः—वही पृष्ठ १३७

<sup>(</sup>३) रहस्य सर्व भूताना वाम शब्देन कीत्मेंते - वही, पृष्ठ

<sup>(</sup>४) लोभादिग्रस्तः शक्तिपात न विन्दति-वही, पृष्ठ २१५

शिवतत्व की ओर ले जाने का प्रयत्न करता है, अत: जो 'मकार' अन्य जीवो के लिए बधन बनते है, वे शिव विषयक होने से मुक्ति के साधन बन जाते है। अत: समयी को जो रुचिकर हो, उसे ही करना चाहिए। मास-मदिरा, मैथुन, रक्तपान, शिरच्छेद रक्त मूत्र विष्टा-लेपन पर्वत, अश्व गजादि का आरोहण आदि सब विधेय है, क्यों कि वस्तुए मुख्य नहीं है, आह्लाद हीं मुख्य है। प

तात्रिको के अनुसार मन 'मकारो' की ओर क्यो जाता है, इसका एक कारण यह भी बताया गया है कि साधना में बीज-शुद्धि आवश्यक है और बीज स्त्रियों में प्रतिष्ठित है, इसलिए चित्त चाडाल जाति की स्त्रियों की ओर जाता है।

ब्राह्मणत्व का कारण बीज शुद्धि है, अत: शुभ-अशुभ का विचार न करके चित्त का संस्कार करना चाहिए क्योंकि जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता जिसकी आत्मा शान्त हो जाती है, वहीं द्विज कहलाता है। शूद्ध भी शीलवान होकर ब्राह्मण हो जाता है। गुण ही कल्याण कारक है, जाति नहीं, क्योंकि अन्त्यज जातियों में भी साधक देखे जाते हैं, अत: माया-प्रस्त द्विजत्याज्य है और माया-विजयी म्लेच्छ आदर का पात्र है, चतुर्वेदों का दाम्भिक पिंडत शिव का प्रिय नहीं हो सकता। महाभारत के इस कथन को शैव मानते है। र जातिभेद माना जाता तो धीवरी से उत्पन्न क्यास को ऋषि क्यों माना गया। अत: पशु-शास्त्रों में ही जाति शका है। यहाँ तो चैतन्य के साथ तादात्म्य कर जो सस्कृत हो गया है, वहीं द्विज है।

<sup>(</sup>१) ह्वास्त्री मद्यपान चाष्याममासस्यभक्षणम्
रक्तपान शिररुद्धेदो, रक्तविण्मूत्रलेपनम्
पर्वताश्वगजप्राय ह्वयुग्याविरोहणम्—
यत्प्रीत्मै स्यादिप प्रायस्तत्रच्छुममुदाहृतम्
त ख्यापयेतुष्टिवृद्धयै ह्लादो हि परम फल । वही, पृष्ठ २४२

<sup>(</sup>२) योनिनंकारण तत्र, शान्तात्मा द्विज उच्यते—तंत्रा० आ० १४, पृष्ठ २५४ श्रुप्रोऽपि शीलसम्पन्नो गुणवान्त्राह्मणो भवेत ।
पञ्चे न्द्रिणंव घोर यदि श्रूद्रोऽपि तीणंवान्—वही, पृष्ठ २५५ तस्मै दान प्रदातव्यमप्रमेम मुधिष्ठिर ॥
न जातिदृश्यते राजन्गुणा. कल्याण कारका:—तत्रा०, आ० १५, पृष्ठ २५५ पर उद्यृत

वामाचार का अर्थ यह नहीं है कि व्यवहार में सद्गुणों का अभ्यास न करें। 'समयी असत् परुष वचन न कहें, हिंसा, परदाराविमर्श, गर्व, दम्भ, अभिचारादि से बचे अर्थात् प्रथम अवस्था में शैव-साधना कठोर नियमों के अतर्गत ही 'समयी' को रखती है। परन्तु ज्ञान-प्राप्त हो जाने पर विधि-निषेध अस्वीकृत हैं। साधना के समय विधि-निषेध का उल्लंधन समयी भी कर सकता है, परन्तु लोक-व्यवहार में नहीं। साधना काल में भी कुछ नियम रह जाते हैं—यथा गुरु के घर की स्त्रियों का साधना में उपभोग नहीं हो सकता।

समयाचार मे स्त्रियो का महान आदर है—प्रत्येक प्रकार की स्त्री का सम्मान आवश्यक है—

स्त्रियः पूज्या विरूपास्तु, षृद्धाः शिल्पोपजीविकाः अन्त्या विकारिताङ्गग्रश्च वेश्याः स्वच्छन्दचेष्टिताः । निराचाराः सर्वभद्दया धर्मांधर्म विवर्णिताः । स्वच्छन्दगाः पनाशिन्यो, लम्पटा देवता इव । १

जन वर्जित स्थान मे साधना करनी चाहिए। मास एव मिंदरा को गंध से देवियाँ प्रसन्न होती है। यह शरीर ही आयतन है, मत्र ही तीयं है, सुख का ज्ञान ही विधि है, अतः •वैदिक विधियो का जाल व्थयं है। यह काया सर्वदेवमय है मकारो से इसकी पूजा कर आह्लाद प्राप्त करे और उस आह्लाद के द्वारा परमाह्लाद को प्राप्त करे।

'देवाख्य-यामल' मे मुद्रा को बिम्ब (चैतन्य) का प्रतिबिम्ब माना गया है। अभ की स्फुरण जब शरीर मे होती है तो शरीर मे कुछ विचित्र परिवर्तन होते है, ये ही मुद्राएँ है। अस: मुद्रा से बिम्ब का उदय हो सकता है। मुद्रा ब्रह्म को जानने का साधन है।

<sup>(</sup>१) तत्रा० १४ आ०, पृष्ठ २६७

<sup>(</sup>२) प्रति विम्बोदयोमुद्रा .. तत्रा०, जिल्द १२, आ० ३२, पृष्ठ ३०४

<sup>(</sup>३) मुद्रा बिम्बोदयो नाम्ना .. वही, पृष्ठ ३०४

<sup>(</sup>४) बिम्बात्समुदयो यस्या, इत्युक्ता प्रतिबिम्बिता । बिम्बस्य यस्या उदय इत्युक्ता ततुपायता—वही, पृष्ठ ३०४

मुद्रा का एक और अथं यह हो सकता है — मुद्रा वह है जिससे देवता द्रवित हो। देवता मुद्राओं से प्रसन्न होता है अथवा अशेष पाशवालों से जो मोचन कराती है, वह मुद्रा है। २

इसी प्रकार विद्वान अनेक अर्थं कर सकते हैं। मुद्राओं मे मुख्य 'खेचरी मुद्रा' है। इसके अतिरिक्त त्रिशूलिनी, करिङ्कणी, क्रोधना, भैरवी, लेलिहानिका, महाप्रेता; योगमुद्रा, ज्वालिनी, क्षोभिणी, ध्रुवा आदि अनेक मुद्राएँ है।

शरीर की दृष्टि से काममुद्रा, कर मुद्रा, वाक् मुद्रा और चित्त मुद्रा है। इनमें वाणी मुद्रा से मत्र उच्चारण का तात्पर्यं है। चित्त मुद्रा का अर्थं अतः करण मे प्रवेश करता है।

कर-मुद्रा—अगुलियो के विविध न्यासो से अनेक कर मुद्राएँ बनती है। काम-मुद्रा—इसमे शरीर को एक स्थिति मे रखना होता है।

मुद्रा में मान सिक स्थिति: मूलाधार से शक्ति को उद्रिक्त कर योगी नाभि-देश मे मन का निवेश करे और वही बार-बार मन को रोककर, इडा, पिंगला की वायु का मध्यम-मार्ग मे समावेश करे। विन्दु, नाद और ब्रह्मर्रध्न नामक तीनो आकाशो तक प्राण को ले जावे और वही कुम्भक द्वारा प्राण को रोक ले पुन: शक्ति (व्यापिनी के पूर्व की स्थिति) व्यापिनी एव समना इन तीन आकाशो को पार करके उन्मनावस्या की ओर बढे और परम-शिव मे लीन हो जाय। यही गगन चारित्व है। 'परम व्योम' भी यही है।

द्वितीय विधि: नाद, विन्दु, मरुत तथा इनके बाद ब्रह्मरन्ध्र है, अत: मूलाधार से नाद, बिन्दु शक्ति इन तीनो आकाशो मे मन को रखकर पुन: इन्हें बेधकर शिवत्व को प्राप्त करे।<sup>3</sup>

(मु = स्वरूपलाभ, द = देह के द्वारा, राति = देता है, अत: मोदयित इति-मुद्रा, अथवा द्रावयित इति मुद्रा।— तत्रा० ३२ आ०, पृष्ठ ३०५

<sup>(</sup>१) मुद स्वरूपलाभाख्य, देहद्वारेण चात्मनाम्— रात्यपंयति यत्तेन, मुद्रा शास्त्रयेषु वर्णिता—

<sup>(</sup>२) इत्याशयेन मुद्रा, मोचयते पाशजाल तो ऽशेषात् । कार्याययान्पुर्येष्टक सस्कारान्द्रावयेत्तथा—वही, पृष्ठ ३०४

 <sup>(</sup>३) घ्वनिज्योतिमँ हसुक्तं, चित्त विश्रम्य चोपिर ।
 अनेनाम्यास योगेन, शिव भित्त्वा पर व्रजेत् — वही, पृष्ठ ३१०

त्रिश्रालिनी मुद्रा: हाथों को कठ के नीचे रख ले, बाएँ पैर को दक्षिण पर रख ले। कनिष्ठका तथा मध्यमा से नासिका छिद्रों को विदीण करें ओर अनामिका एवं तर्जनी से, भ्रूभग को कुचित करें, मन्न पढता हुआ जिह्ना का चालन करें तथा हा, हा, हा, हा करें।

ब्रह्मरध्न में इस त्रिशूल के प्रयोग से योगी पृथ्वी को छोड़ देता है अर्थात् अहकार का नाश हो जाता है। अत में आकाश भाव को छोड़कर रस में रस की तरह शिव में लीन हो जाता है।

खेचरी मुद्रा निष्कला मुद्रा है, इसी के भेद रूप अनेक मुद्राएँ है। एकही बीजमत्र और एकही खेचरी मुद्रा है। आवेश शून्य मुद्रा वास्तविक मुद्रा नहीं है। देह के विकार को मुद्रा नहीं कहते।

निष्कलावस्था मे स्थित योगी खेचरी मुद्रासीन हो जाता है।

(१) चक्र-पूजा: नैमित्तिक कर्मो मे स्वजन्योत्सव, श्राद्ध, देवता दर्शन, कुल-पवं आदि है।

पर्व-दिवस पर शक्ति याग करना चाहिए । मारण-मोहनादि करने से पर्वो पर अवश्य सिद्धि होती है। यज्ञ एव पूजा आदि के तिथि तथा पर्व का विशेष महत्त्व है।

चक्र-पूजा के लिए भी तिथि का विचार करे। गुरु-पत्नी, भ्राता तथा पुत्र सम्बधी स्त्रियो को चक्र-पूजा मे न लाना चाहिए। सिद्धान्ततः सर्वत्र विचरण हो सकता है।

चक्र-याग मे स्त्री को योगिनी कहते हैं। यह योगिनी मिलन दो प्रकार का है—(1) हठत: (1i) प्रियत: । किसी प्रकार किसी स्त्री को साधना के लिए तैयार कर लेना प्रियत: प्रयोग है और बलात् किसी को पकड लेना हठत: प्रयोग है । इस नैमित्तिक योगिनी-मेलक से अवस्य फल होता है, क्योंकि सबँत्र सवित् का प्रकाश है, भेद-ज्ञान सकुचित दृष्टि है । अत: सकुचित चेतना योगिनी के साथ संघट्टित होने पर स्वच्छन्द तथा प्रकाश युक्त हो-जाती है । परस्पर मिलने

<sup>(</sup>१) चक्र का अर्थं है—चित्त का विकास जिसके द्वारा हो अथवा तृप्ति, पाश का छेदन चक्र के द्वारा होता है, ऐसा भी अर्थं हो सकता है। कसी, विकासे, चक्र तृप्ती, कृतीच्छेदने, डुक्रुञ् करणे इन घानुओं से चक्र शब्द बताया गया है—तत्रा० जिल्द १२ आ० २६, पृष्ठ ७६

से चेतना विकसित होती है, इसीलिए चक्र-साघना में साधकों को एकत्र किया जाता है। जब प्रत्येक साघक की चेतना उच्छिलित होती है तो परस्पर उनका प्रतिबिम्ब पड़ता है, अतः चेतना अनेक होकर दीप्त हो उठती है, 'चक्रोत्सव' के पीछे यही सिद्धात कार्य कर रहा है । इसी सिद्धान्त के अनुसार एक व्यक्ति की चेतना में अनेक चेतनाओं के प्रतिबिम्ब से तथा एक व्यक्ति की चेतना अनेक व्यक्तियों की चेतना में प्रतिबिम्बत होने से सर्वाकारता प्राप्त होती है। यही कारण है कि सभा और उत्सवों में हम हाँचत होते है, क्योंकि गीत, नृत्यादि से सबको तन्मयता प्राप्त होती है।

यद्यपि सिवत् अपने मे आनन्दमय है तथापि नृत्य, गीतादि द्वारा उसमे पूर्णानन्द उत्पन्न हो जाता है। क्यों कि शरीर का सकोच छूट जाता है। ईष्या, द्वेष, क्लानि, शकादि जब तक रहते हैं तब चेतना मे ऐंठन रहती है, परन्तु-नृत्य, गीतादि द्वारा ये वृत्तियाँ दब जाती है और शुद्ध चैतन्य तरिगत होने लगता है। यही चक्र-साधना में होता है। तन्मयता-प्राप्ति के लिए ही चक्र-साधना का प्रयोग है।

इस चक्र मे यदि अनिधकारी आ जाय तो उसे सकोच न करना चाहिए। यदि वह निन्दा करे तो उसकी हत्या कर देनी चाहिए, क्योकि वह आनन्द का शत्रु है<sup>२</sup>।

चक्रो पर देवियो का शासन होता है। माहेशां, ब्रह्माणी, रौद्री स्कान्दी, वैष्णवी, यमात्मिका, चामुण्डा, नन्दा, भद्रा, काली और लद्मी आदि देवियाँ है। विश्व के एकात्म परामशें से ये सब शक्तियाँ स्फुरित होती है। देवी का घ्यान आशिक विमर्श की दृष्टि से महत्वपूणें है। अनुत्तर सत्ता (ब्रह्म) के प्रति इच्छा का उन्मेष ही विमर्श है।

कुल प्रक्रिया: हम शाक्त-उपाय मे कौल-मार्ग का उल्लेख कर चुके है, इसका विस्तृत वर्णन-समयीसाधना मे मिलता है। यह प्रक्रिया धाराधिरूढ,—

बहुदपंणवछीप्तः, सर्वायंताध्ययन्नतः—वही, पृष्ठ १५६

(२) वामाविद्धस्तु तन्निन्देत्प्रश्वात्त घातयेदपि—वही, पृष्ठ १६२

<sup>(</sup>१) सिवत्सर्वात्मिका देह-भेदाद्या सङ्कचेत्रुसा ।

मेलकेऽन्योन्यसघट्ट-प्रतिबिम्बाद्विकस्वरा—तत्रालोक—जिल्द १२ आ०

२८ पृष्ठ १५८
उच्छलन्निजरस्योद्यः, सिवत्सुप्रतिबिम्बतः

निर्विकल्प-यथा दशा प्राप्त साधको के लिए हैं । सब के लिए नहीं। यह आशुतर प्रिक्रया है। अन्य साधनाओ से सिद्धि अनेक वर्षों में भी नहीं होती, किन्तु इससे शीघ्र होती है। यह रहस्य-परम्परा (क्रम) खगेन्द्रनाथ आदि गुरुओं से आज तक बराबर गुरु शिष्य परपरा से चली आ रही है । शैव-सिद्धान्त आदि अन्य सम्प्रदायों के मत्र निवीय है, परन्तु इस कौल भाग के मत्र सद्य फल-दाता है ।

'कुल' का अथं है परमेश की सामध्यं । सामध्यं न्लय-उदय-कारित्व, सिंद्र के निर्माण एवं लय की शक्ति ईश्वर मे होती है, अतः उसकी शक्ति का नाम है कुल । चित्शक्ति मे चित्त का लय और उदय भी 'कुल' कहलाता है । निर्मल स्वभाव को भी कुल कहते हैं । सर्व-पदार्थों के ईश्वर को भी कुल कहते हैं । शक्ति के भीतर वीमं स्थापन भी कुल कहलाता है । आनन्द का नाम भी कुल है । शरिर को भी 'कुल' कहते है । आरमा को भी कुल कहते है ।

कुल-याग: राकाध्वस्त होना ही यज्ञ है। मन, प्राण, वाक्, काय से वीर जब इस याग का भजन करता है, तत्व 'कुल-याग' होता है। इसमे नित्य

<sup>(</sup>१) तथा धाराधिरूढेषु, गुरुशिष्येषु योचिता—तत्रा० २६ आ०, पृष्ठ २

<sup>(</sup>२) सिद्ध-क्रम नियुक्तस्य, मासेनैकेन यद्भवेत् । न तद्वर्षसहस्रौ: स्यान्मन्त्रोधैर्विविधैरिति—वही,पृष्ठ २

<sup>(</sup>३) कौलिकास्तु महामन्त्राः स्वभावाद्दीप्ततेजसः । स्फुरन्ति दिव्यतेजस्काः, सद्यः प्रत्ययकारकाः—वही, पृष्ठ ३

<sup>(</sup>४) कुल च परमेश्वरस्य शक्तिः सामर्थ्यभूष्वंता । स्वातन्त्रयमोवो वीर्यं च, पिण्डः सविच्छरीरकम्—वही,पृष्ठ ३

<sup>(</sup>५) लगोदयश्वित्स्वरूपस्तेन तत्कुलमुच्यते—वही, पृष्ठ ४

<sup>(</sup>६) स्वभावे बोधममल कुल सर्वत्र कारणम्-वही, पृष्ठ ४

<sup>(</sup>७) सर्वेश तु कुल देवि सर्व सर्व व्यवस्थितम्, तत्तेजः परमं घोर— वही, पृष्ठ ४

<sup>(</sup>५) शक्तिगोचरग वीमं तत्कुल विद्धि सर्वगम् --- वही, पृष्ठ ४

<sup>(</sup>६) कुल सः परमानन्दः —वही, पृष्ठ ४

<sup>(</sup>१०) कुल शरीरम्—वही, पृष्ठ ४

<sup>(</sup>११) कुलमात्मास्वरूप तु-वही, पृष्ठ ४

नैमित्तिक कार्यं आवश्यक नहीं है। एंच्छिक हैं। यज्ञ पाँच प्रकार के है—बहियाँग, शक्ति याग, मिथुन याग, देह याग, प्राण याग। बहियांग द्रव्य याग है, यह ऐच्छिक है।

इस कौल-यज्ञ में जो अन्यत्र निषिद्ध है, उसी की योजना की जाती है, क्यों कि शका एवं ग्लानि का नाश आवश्यक है।

'ब्रह्म-यामल' मे सुरा को शिव-रस कहा है, उसका इस यज्ञ मे विशेष उपयोग है, क्यों कि उसके बिना न भुक्ति है, न मुक्ति । मध कई प्रकार के है—आटे से जो मद्य बनती है, उसे 'स्त्री-मद्य' कहा है, शहद (क्षोद्र) से निर्मित मद्य नपुसक है और गुड़ का मद्य पुरुष के समान है । द्राक्षा से निर्मित मद्य भैरव का परम तेज है । यह आत्मा का द्रव-रूप है । इसका आञ्चाण,दर्शन, स्पर्श तथा पान मुक्तिदायक है ।

मदिरा कृत्रिमा एवं सहजा दो प्रकार की है। पैष्टी (आटे से निर्मित) तथा क्षीप्रा (शहद-मद्य) कृत्रिमा है और द्राक्षा-मद्य सहजा है। कृत्रिमा भोगदायिका है, सहजा मुक्तिदायक।

मत्र से तर्पित मद्य ही कल्याण कारक है अन्यथा नरकवासी होना पडता है। मद्य तो स्वय आत्मा का रूप है। मद्य-पान मे वासना का नाश आवश्यक है। 'लोलिका' के साथ मद्य पान नाशक है।

उत्तम मद्य-पान वह है जो सर्वदा पीता है। पर्वो पर मद्य पान मध्यम है और मासभर में एक बार पीना अधम है, इसके बाद पीना पशु-पान है। बिना मद्य के कौल याग करना व्यर्थ है। पुष्प घूपादि न भी हो तो केवल मद्य से कार्य चल सकता है, परन्तु मद्य के बिना नहीं चल सकता। प्रांग के समय घी या तेल

<sup>(</sup>१) एतत्स्वयं रसः शुद्धः प्रकाशानन्द चित्मयः ।
देवताना प्रिमं नित्म, तस्मादेतित्पवेत् सदा ।
सुरा च परमा शक्तिर्मद्य भैरव उच्यते ।
आत्माकृतो द्रवरूपो, भैरवेण महात्मना ।
नानेन रहितो मोक्षो, नानेन रहिता गितः
नानेन रहिता सिद्धिविशेषाद्भैरवागमे
येनाझात, श्रुत, दृष्ट, पीत स्पृष्ट महेश्वरी
भोग मोक्ष प्रदं तस्य !........तंत्रा २६ आ०, पृष्ठ ६

के दीपक जलाये । १२ द्रव्यो का आयोजन करे—वीर्यं, हेरम्ब पुष्प, क्षार, नाड़ी के पत्ते, घृत, छाग, मत्स्य, पक्षी का मास, प्याज, लहसुन आदि ।

पूजन के पश्चात्, सिर से पैर तक सुरा द्वारा माजँन, बाह्यस्नान की आवश्यकता नहीं है, केवल घ्यान से शरीर पवित्र कर ले, देहली का पूजन करे। कुडगोलादि पात्रों में सुरा भर ले। इसके बाद की चर्या का वर्णंन रहस्मय होनं से नहीं हो सकता। केवल गुरु ही इसे स्पष्ट कर सकता है।

यज्ञ के समय यह भावना करे में नहीं हूँ, अन्य पदार्थादि नहीं है, केवल शक्ति की सत्ता है, सर्वदा इसी भावना का स्मरण करे। 2

इस शरीर मे देवियाँ कीडा कर रही है। अमूतं शक्तियाँ सुरादि पदार्थ-प्राप्ति की इच्छा से शरीर मे होती है, अतः इन्द्रियो को सतुष्ट करने से उनमे स्थित देवता प्रसन्न होते है और उन देवताओं से तेज का समूह निकलता है। 3

इस समय चित्त का लय एव उदय रासभी की योनि की तरह होता रहता है, अत: उन्मेष एव निमेप के लिए कौल-याग आवश्यक है।

पूजा स्थान: रक्तपट पर, चौराहे पर सिंदूर से मडल बना कर, नारियल पर करे। सिंदूर का तिलक कर, रक्तवस्त्र पहन कर कपाल मे सुरा भर कर गणेश, बटुक, गुरु एव योगिनी की पूजा करे। पूर्व दिशा या उत्तर को मुख करे। पुन: इल्लाई, कुल्लाई, सिल्लाई आदि देवियो की पूजा करे। 'द्युम्मा' आदि मुद्राओ का प्रकाशन करे।

<sup>(</sup>१) रेतोहराम्बु पुष्प च क्षारं नालाज्यकं तथा । पौरुषं चमाभव, द्यावा मीनजं शाकुनीयम् । पलाण्डु, लशुनं, चैव, द्रव्यद्वादशक शुभम् । वही, पृष्ठ १६

<sup>(</sup>२) नाहमस्मि न चान्योरित्त केवलाः शक्तयस्त्वहम् । इत्येवंवासना कुर्यात्सर्वंदा, स्मृतिमात्रतः —वही, पृष्ठ १६

<sup>(</sup>३) अमूर्ता मूर्तिमाश्रित्य देव्यः पिण्डान्तरे स्थिताः । क्रीडन्ति विविधेभावैवेवेरत्तम द्रव्यलिप्सया—वही, पृष्ठ १९

मुद्राओं से १ पीठों में साधक की पहचान हो जाती है। योगिनियाँ शीघ्र साधना में शामिल कर लेती हैं। जितनी योगिनियों की पूजा करें, उतने ही दीपक रखें। अक्षरों के क्रम से अनुसार दीपक रखना चाहिए।

इसके परचात् खेचरी मुद्रा मे स्थित होकर 'योगिनी-मेचन' (संघट्टावस्था) होता है।

यह मार्ग प्राम्य-धर्म कहलाता है। ग्राम्य-धर्म का अर्थ है, मद्य, मासादि का प्रयोग। इस धर्म मे 'नवनक्रयाग' का प्रयोग होता है। नव स्त्रियो की प्राप्ति आवश्यक है, —मातंगी (चाडाल जाति की स्त्री), कज्जली, सौनी, कामुंकी, चर्म-कारिणो, ध्विजनी, अस्थिदलनी, धीवरी, त्रा चिक्रणो। इस 'नव-चक्र-याग' मे इन नौ स्त्रियो की पूजा एक साथ होती है।

इन स्त्रियों के गृह मे गमन करना ही तीर्थ है। मातगी का घर ही प्रयाग है। कञ्जली का घर वरुण तीर्थ, सौनी का कुनिगरि, कार्मुकी का अट्टहास तीर्थ, चर्मका-का जयन्ती तीर्थ है। २

इनमे चिकिणी मुख्य है। यही कुडिनिनी कहलाती है। शायद यह तेनी जाति की स्त्री होती होगी। इसकी बडी महिमा है यह माया को मारती है, बीज की रस मे

अचिराल्लभते तत्तत्त्राष्म, यद्योगिनी वदनात् । यो यस्याः सन्तर्तेर्नाय, सामुद्रा तस्य कीर्तिता । प्रासामं हस्त सन्दर्थं, नामाक्षरसमन्विताः । क्रमेण तेन ज्ञास्यन्ति, स्वकीयां कुलसन्तितम्—

तत्रा० २६, पृष्ठ ४६

<sup>(</sup>१) यहाँ स्पष्टत. 'मुद्रा' का अर्थं केवल अगुलियो आदि की आकृति मात्र नहीं है परन्तु मुद्रा का अर्थं योगिनी (साधिका) भी है । योगिनी वर्ग की भी परपरा मानी जाती है, इसे 'सतान' करते है, प्रत्येक परपरा की अपनी-अपनी मुद्राएँ हैं, इन मुद्राओ का प्रदर्शन कर देने उस परपरा की (योगिनियो) की प्राप्ति हो जाती है।—

तंत्रा० २६ आ०, पृष्ठ ३० (२) मातंगीवेश्म सुभगे, प्रयागं परिकीत्तितम् कण्जली वरुणारक, तु सौनी कुलिगिरि: पिये—आदि—

बदलती है। यही कन्द मे स्थित है। विश्व को अपने मे समेटे हुए है। शैव सिद्धान्तो, वैष्णव, बौद्ध, वेदान्ती तथा स्मातं साधको को यह प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि वे अद्वैतद्रव (मद्य) से विश्वत है। शिक्तिहीन है। १

कौल-याग मे या तो एकाकी या शक्ति (स्त्री) सहित रात मे जप किया जाता है। अकेला ६ वधूत कहलाता है और शक्ति सहित 'यामल' कहलाता है। अवधूत ३ लाख बार और यामलावस्था मे ६ लाख बार जप करना चाहिए। अन्य स्थान पर कहा गया कि मानस जाप ही यहाँ विधेय है। ब्रह्मचर्यं से रहित यह जाप नहीं हो सकता। ब्रह्मचर्यं का अर्थं यह है कि आनन्द ही ब्रह्म का रूप है। अतः बाह्य पदार्थों का आनन्द भी ब्रह्म है। यह आनन्द विशेषतः मद्य, मास, एवं मैथुन मे है। इसी लिए 'देहे त्रिधा स्थितम्' कहा गया है। अतः ब्रह्मचारी का अर्थं मकारसेवी है। को लोभवृत्ति के साथ मकार-सेवन घोर पाप है। विषय-गर्ध-निर्मुक्त होकर ही यह मार्ग सेवनीय है।

क्योकि प्रवृत्तिरत होकर वैराग्य किंठन है अतः 'दूती-ज्ञान' की आवश्यकता है। दूती के बिना वस्तुतः यह मार्ग दुलंभ है।

चूँ कि शास्त्र में निर्दिष्ट दूतियाँ प्राय: दुलँभ है, अत: हीन दूतियों से भी कार्म चत सकता है। रहस्य से परिचित, ज्ञानवती सुन्दरी, दूती तो साक्षात् मुक्ति ही है। दूती आनन्द लाने वाली स्त्री को कहते हे। निष्कम्प चित्त से किसी भी दूती के साथ रमण सिद्धिदायक है।

लौकिक और अलौकिक ये दूती के दो भेद है। इनके भी जन्या, जनिका तथा सहजा ये तीन-तीन भेद है। अपनी पत्नी लौकिक दूती है, उससे चूँकि 'आवेश'

<sup>(</sup>१) सिद्धात वैस्णव बौद्धा, वेदान्ताः स्मातंदर्शंन ते प्रयत्नेन वा वर्ज्या, यस्मात्ते पश्चवः स्मृताः । अद्वैतद्रवसपकीत्सभिधानं, त्यजन्ति ते । पराङ्मुन्खमायाति, निर्जीवाजविवर्जिताः—वहीं, पृष्ठ ५२

<sup>(</sup>२) ओष्ठधान्त त्रितयासेवी—ब्रह्मचारी स उच्यते — वही; पृष्ठ ६॥ २१

नहीं उत्पन्न होता, अतः वह साधना मे ग्राह्म नहीं है। पत्नी को दूती नहीं कहा जाता। जो दूतियाँ बन सकती है, उनके नाम ये है—

स्वपत्नी, भगिनी, माता, दुहिता वा शुभा सखी। दूतीं कुर्यात्तु कार्यार्थी, न पुन: काममोहित:—तत्रा० ३१ आ०

यहाँ जो 'स्वपत्नी' शब्द आया है, उससे यह नही समझना चाहिए कि 'स्वपत्नी' को दूरी माना जा सकता है। स्वपत्नी हीन दूरी के रूप मे स्वीका में है।

दूती के साथ केवल सिद्धि के लिए एकान्त रमण विधेय हैं, लोभवश नहीं। <sup>9</sup> कुल चर्चा भोग के लिए नहीं हैं। यह तो मुक्ति का साघन है।

दूती के साथ मेलक के समय दूती तथा साधक को स्वरूप-विश्रान्ति का अनुभव करना चाहिए, तभी विकल्प का नाश होगा। इसलिए योगिनी के साथ वादात्म्य का कारण बनाया गया है। सघट्ट बेला मे शक्ति एव शक्तिमान की परस्पर उन्मुखता से आनन्द मे विश्रान्ति होने से मुष्टि सहार होता है। अवः इस अवस्था मे स्थित होकर तुयविस्था का अनुभव होता है, अतः शक्ति (दूती) को लाकर कुलयाग करना चाहिए। शक्ति की पूजा करनी चाहिए, बार बार सघट्टा-वस्था मे स्थित होकर ब्रह्मानद का अनुभव करना चाहिए। इससे 'आनन्द सन्दोह' की प्राप्ति होती है। इसीलिए यह चक्र-पूजा कहलाती है। इस

चूँ कि शून्य से वामु का जन्म होता है और वायु से पुरुष तत्त्व (लिंग) का उत्थापन होता है, अतः वामु एवं पुरुष-शक्ति के योग से आकाश अवस्था शून्या-वस्था को प्राप्त किया जा सकता है। ४

<sup>(</sup>१) स्थित्यर्थं रमयेत्कान्ता न लौल्येन कदाचन् — तत्रा० २६ आ०, पृष्ठ ३०

<sup>(</sup>२) द्वाम्या तु सृष्टि सहारौ तस्मान्मेलक मुत्तमम्-वही, पृष्ठ ७४

<sup>(</sup>३) चक्र शक्ति का अर्थं इस प्रकार है—
विकासात् तृप्तितः पाथोत्कर्तंनात्कृति शक्तितः ।
चक्रं कसेञ्चकेः कृत्या, करोतेञ्च किलोदितम्—

<sup>(</sup>४) शून्योद्भवो भवेत् वायुः मेढ्स्यो त्यापन भवेत् । वही, पृष्ठ ७६ वायु मेढ् समायोगात्—तत्रा० ३६ आ०, पृष्ठ ७६

अतएव पूज्य, पूजक, आह्वान, पुष्प, घूप, चरु, मैंत्र, जप, कुड, काष्ठ, आदि सब कुछ शक्ति एवं शक्तिमान की पूजा (दूती-रमण) मे केन्द्रित है।

जिस जिस इदिय से जो जो आभासित होता है, उसी मे योगी तन्मय हो जाय। क्योंकि इदियों से प्रकट होने वाला आनन्द ही परमानन्द का साधन है। इसी से अति भावना का विकास होने से यह योग 'अति-योग' कहलाता है, क्योंकि केवल इसी योग मे चारों ओर से एक साय परामशें होता है और परामशें से ही साक्षात्कार होता है। संन्यासी प्रधान धर्मों मे 'समन्तात् आमशें' नहीं होता अतः भेद-नृष्णा की शांति के लिए अति योग सेवनीय है। यह अति योग स्त्री के मुख से ही प्रकट हुआ है उसी मे सारी सृष्टि ओत-प्रोत हैं । स्त्री का मुख ही मुख्य चक है, उससे उत्पन्न स्वानुभूति पर आधारित यह 'अतियोग' केवल अनुभव का विषय है। पर इसे लिखा नहीं जा सकता। मुमुक्षुओं के लिए साधना का वर्णन इतना ही है। बुभुक्षुओं की साधना अलग है।

बुभुन्न-साधना: मुक्ति-प्रदायिनी साधना ही बुभुक्ष-साधना है। इसके लिए अपने शरीर में स्थित पदार्थं ही सेवनीय हैं। शरीर में स्थित पदार्थं वीमें एवं रज़ हैं जो शरीर के सार हैं। चूँिक ये पदार्थं संवित् (चैतन्य) के निकटतम है, अत: ये ही मुख्य है। इन्हें 'कुंडगोलक' भी कहते हैं। कुड अर्थात् रज, गोलक = वीमें। इनके भक्षण से मनुष्य वृद्धावस्था से बचकर अमर हो जाता है। यही श्रेष्ठ रसायन है। कुड गोलक से सुरा का भी सकेत होता है। अत: योगिनी मुख से उच्छिट सुरा

<sup>(</sup>१) योषितञ्चेन पूज्यन्ते, पुरुषञ्चेन पूजक: ।
आह्वान तु तयो: प्रीति:, पुष्प च करजछतम्
धूम मालिङ्गन प्रोक्त, चरु तनुकृत भनेत्
मंत्र: प्रियाया वाग्जालं, जपञ्चाप्यधरामृतम्
भगकुड स्रव लिङ्ग मग्निञ्चेन भगाङ्कर: ।
आज्य च भजते बीज इत्युक्त भैरनागमे—नहीं, पृष्ठ ७१

<sup>(</sup>२) स्त्री मुखे निक्षिपेत्प्रात्रः स्त्रीमुखात् ग्राहयेत् प्रिये । स्त्रीमुखात् भवेत्सिद्धिः, सुसिद्ध तासु तत्पदस्—तंत्रा० २६ आ०, पृष्ठ ८८

का पान करे तथा अपनी उच्छिष्ट सुरा का पान योगिनी को करावे । उच्छिष्ट सुरा को पात्र मे भर ले यही सुरा सर्वे सिद्धिदायक है । 9

पुन: दूती को क्षुभित करके द्रव्य (वीयं) का पान करे। चक्र-रचना करे। चक्र खीचकर उसके बीच मे शक्ति एव शिव की मूर्ति बनाये। १२ पत्रों के कमल का चित्र खीचे और इस चक्र की पूजा करे। दूती रमण के पश्चात् वीयं-विसर्जन के समय चैतन्य के साथ तादात्म्य का प्रयत्न करे।

देवताओं का निवास नैत्र, श्रवणादि अवयवों में रहता है, ये ही 'अनुचक' हैं। ये देवता आनन्द की आकाक्षा करते हैं। मुख्य चक्र गुह्योन्द्रियों में हैं। संघट्टा-वस्था में ये सब देव प्रसन्न होते हैं, क्योंकि अनुचक्र के देवता मुख्य चक्र के देवता शिव एव शक्ति के ही अधीन हैं। इन्द्रियगण अपनी-अपनी रिश्मयों का रस वीमें-विसगें के समय मुख्य आनन्द में समिपित कर देते हैं, ये अत: मुख्य चक्र पूजा से सभी संतुष्ट होते हैं और सिद्धि देते हैं। सारे पदार्थं इसी चक्र-साधना से प्राप्त हो सकते हैं। जिस प्रकार निदयों के जल के अपंण से समुद्र प्रसन्न होता है तथैव इन्द्रियों द्वारा प्राप्त आनन्द के पर्यंवसान से आत्मा स्तुष्ट होती हैं, अत. अनुचक्रो द्वारा चक्रेश्वर भी उत्तैंजित होता है। दृगादि के मिलने पर ही प्रेमावेश बढता हैं।

विसगं तीन प्रकार का है (1) उदित (i1) शात (iii) सघट्ट कुड का अर्थ भगवत् शक्ति का 'उदय' है। गोलक = शिव (लिंग) 'शात' कहलाता है तथा इन दोनो का मिलन ही 'सघट्ट' है जो पूर्ण लयावस्या है, यही विसगं है।

शक्ति तत्व के उदय से सृष्टि होती है, सृष्टि को शात करना, संहार करना शिव का कार्य है। इन दोनों के मिलन से उदय एवं शातावस्था के बीच की अवस्था

<sup>(</sup>१) विद्राव्य गोलक तत्र कुण्ड च तनुमध्यमे ।
तत्स्थ गृह्य महाद्रव्य, मुखेन तनुमध्यमे ।
तद्रक्त्रग ततः कृत्वा, पुनः कृत्वा स्ववक्त्रगम्
पात्र प्रप्रयेत्तेन, महात्यम्बु विभिश्रितम्
तेनाधं पात्र क्रवींत् सवं सिद्धिफलप्रदम्—वहीं, पृष्ठ ६२
कुण्ड : शक्तिः, शिवोलिङ्गः मेलक. परमपदम्—वहीं, पृष्ठ ६६

<sup>(</sup>२) रण रणकर सान्निजरसभरित, बहिर्भावचव ण वशेव । विश्वान्ति धाम किञ्चत् लब्ब्वा, स्वात्मन्यशापमेते । वही, पृष्ठ ६७

'अनाख्य' की प्राप्ति होती है, यहाँ वेद्य-वेदक भाव समाप्त हो जाता है। शाकर वेदान्त में भी चित्त के उदय एव शात अवस्थाओं के बीच की अवस्था घ्येय मानी गई है। प्रथम वृत्ति का नाश हो जाय और दूसरी उदित न हो—दो वृत्तियों के बीच की यह अवस्था ही प्राप्य है। दो वृत्तियों के बीच में ही चैतन्य का प्रकाश रहता है। यही मुक्ति है।

प्राण-योग मे भी मध्य अवस्था—इंडा पिगला के मध्य सुषुम्णा को ही सिद्धिदा कहा गया है।

अत: लय एवं विक्षेप का अभ्यास आवश्यक हैं और इसके लिए शक्ति तथा शिव का सघट आवश्यक है। क्योंकि विसगं समय जो दो वृत्तियों के मध्य चैतन्य प्रकाश का परामशं होता है, वहीं सिद्धि देता है। इस त्रिविध परामशं से जो हृदय में नाम उत्पन्न होता है वहीं मत्र है। इसी मत्र के जाप सब पदार्थ एवं सिद्धियाँ सुलभ है। मंत्र अनिवंचनीय आनन्द के लाभ के लिए उत्सुक रहता है, इस उत्सुकता के न रहने पर मंत्र निवीयं हो जाता है। मध्य-चक्र में स्थिर रहकर पुन: पुन: इस अनुभूति का अभ्यास करें और सघट्टावस्था में रहकर स्वपरामशं मृक्त होकर तीन लाख बार जप करें।

इस त्रिधा विमशं को ही चक्र-रचना द्वारा समझाया जाता है। १६ कमल के बीच एक त्रिकोण बनाया जाता है। यह तीन दल का होता है। इसी त्रिकोण के मध्य में सृष्टि का अकुर उत्पन्न होता है। तीन नाडियाँ इस त्रिकोण को बनाती है। वामा जल को तथा दक्षिणा रक्त को ले जाती है और मध्यमा शुक्र-वाहिनी नाडी है मध्यस्थ नाडी में जो नाल है उससे पुरुष-कमल नाल का सघट्ट होता है और रज रेत रूप चन्द्र-सूर्म का सघट्ट होता है। अतः साधक की चेतना अम्म प्रज्वित हो जाती है और चन्द्र से अमृत स्वित होने लगता है। अतएव यही 'सघट्ट-साधना सर्वश्रेष्ठ है। इस मुद्रा से सहज ही तुयविस्था प्राप्त होती है, यही वास्तिवक खेचरी मुद्रा है। खान, पान, लीला, हाव भाव आदि सभी अवस्थाओं में पर-परामशं चलता रहता है और अव्यक्त नाद स्वतः मश्र के रूप में प्राण के साथ

<sup>(</sup>१) एवम् त्रिविधि विमर्शावेश समापत्ति धाम्नि य उदेति । सवित्परिमर्शेत्मा व्विनि स्तदेवेह मन्त्रवीभै स्यात् । तत्रैवोदित तादृश फललाभसमृत्सुक: स्वक मन्त्रम् अनुसन्वाय सदा चेदास्ते, मन्त्रोदय स वै वेत्ति—तत्रा० २६ आ० पृष्ठ १०३

स्फुरित होता रहता है। यही सहज जप है, सहज साधना है, सहजानन्द है। यह सहज जप आठ स्थानो पर चलता है—दवास का आगमन, श्वास का गमन, बुद्धि, कणें, नयन, लिंग, योनि एव सघट्ट।

भैरवाष्टक: उपर्युक्त आठ स्थानों में होने वाला जप सहज जप है। कुचमध्य हृदय देश से लेकर ओष्ठ तक अव्यक्त ध्विन हो रही है, इसका विमशें ही सहजनादात्मक जप है। इस सहजनाद का बाह्य रूप रित-काल में प्रिया कठ से उदित 'हा, हा' ध्विन के रूप में सुनायी पडता है। इसी नाद को 'मांत्री' कहा गया है जो सारे मंत्रों में व्याप्त है। यह ह, ह नाद नपुसक है, शिव, शक्ति के परे नपुसक तस्व 'अनाख्य' का व्याजक है। शिव-शक्ति दोनों से उत्पन्न है। यह मन्न सव न व्याप्त है, ऐसा स्मरण करना चाहिए श्विन्यथा सघट्ट में पतन होता है अन्यथा निर्लेप रहता है इसी को 'जीवन्मुक्ति' कहते हैं। भोग काल में निर्लेपता और अक्षुब्ध रहना ही जीवन्मुक्ति है। विवानमुक्त ही शिव के समान सतान उत्पन्न कर सकता है। विलासी का विनाश होता है।

श्रादि याग: इसे 'आदि याग' कहा गया है, क्यों कि यह 'सार वस्तु' को लाता है। असारवस्तु इसी शरीर में विद्यमान है और शरीर में ही प्राप्त हो सकती है। इस सहज किया द्वारा ही वह प्राप्तव्य है। अजहाँ सब पदार्थों का लय होता है, वह चेतना (संवित्) तो शरीर में ही स्थित है, यह चेतना इसीलिए 'श्मशान' कही जाती है, यह चृत्ति रहित है, यही सिद्धि होती है। इस श्मशान रूपिणी चेतना में स्थित होकर ही मंत्र सिद्ध होते हैं और नाना चमत्कार उदित

<sup>(</sup>१) गमनागमनेऽवसितौ, कर्णे नयने द्विलिङ्ग संपर्के । तत्संमेलन योगे, देहान्ताख्ये च यामले चक्रे—वही, पृष्ठ १०८-१०६

<sup>(</sup>२) एव कर्मणि कर्मणि, यत्र क्वापि स्मरन् व्याप्तिम्। सततमलेपो जीवन्मुक्तः, पर भैरवी भवति—तत्रा० २६ आ०, पृष्ठ १११

<sup>(</sup>३) आदीयते यतः सार, तस्य मुख्यस्य चैष यत् मुख्यस्र यागस्तेना यमादि याग इति स्मृतः—वीरावली शास्त्र उद्धृत— तत्रा० आ० २६, पृष्ठ ११२

<sup>(</sup>४) स्वदेह एवायतनं, नान्यदायतनं व्रजेत्—तंत्रा ० २०० २६, पृष्ठ ११६

होते हैं। यही चेतना संकेत-गृह है। यही रित-रहस्य है। विकल्पों के नाश होने पर चित्तवृत्ति के प्रवाह के नष्ट हो जाने पर, सृष्टि-सस्कारों के नाश के लिए समर्थं भीषण रौद्री चेतना रूपी श्मशान में स्थित होकर कौन सिद्धि प्राप्त नहीं करता ?

शैव-सिद्धान्त मत मे कर्म-बहुलता है, दक्षिण मागं (शाक्तमत) मे रौद्र कर्म अधिक है। वाममागं मे सिद्धियो की प्रधानता है। त्रिक्-शासन मे (कश्मीर-त्रिक् दश्नेन या ईश्वराद्धयवाद) स्वल्प कष्ट है, स्वानुभूति की प्रधानता है और वाम-दिक्षण दोनो मागों का मिलन है, यह अत: त्रिक्-शास्त्र सर्वश्रेष्ठ है। साधक को चाहिए कि वह क्लेशकर, अल्प पुण्य, स्वानुभव रहित वैदिकादि मागों को छोड़ दे और भुक्ति-मुक्तिप्रदायी सर्व तंत्रों के श्रेष्ठ तत्त्वों से समन्वित इस कश्मीरी त्रिक् शासन को स्वीकार करे।

<sup>(</sup>१) यत्र सर्वो लमं यान्ति, दह्यन्ते तत्त्वसञ्चया ता चिति पश्य कायस्था, कालानलसम प्रभाम्—वही, पृष्ठ १२१ श्रुन्यरूपे श्मशानेस्मिन्, योगिनी सिद्ध सेविते । क्रीडास्थाने महारौद्रे, सर्वास्तिमत विग्रहे स्वरिश्म मडलाकीर्यो, व्व सित्तव्वान्तसन्ततौ सर्वो विकल्पेनिमृक्तैः आनन्द पद केवले असख्य चितिसंपूर्णे श्मशाने चिति भीष समस्त देवताधारे, प्रविष्टः को न सिद्धया

# परिशिष्ट

## तांत्रिक जैनमत

जैनमत कठोर शुद्धाचारवादी है, यह सम्प्रदाय प्रारम्भ से ही घोर निवृंति-प्रधान रहा है। अत: तत्रों की 'रागसाधना' के लिए इस मत में कोई सम्भावना नहीं थी किन्तु 'मत्रसाधना' द्वारा चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति जैनमत में विकसित हुई और इसके लिए देवी-देवताओं की पूजा भी चल पड़ी। इन देवियों को तीर्थंकरों की 'सेविका' माना गया है, इससे तीर्थंकरों की अवज्ञा भी नहीं हुई और मंत्र-साधना के लिए अवसर भी मिल गया।

जैसा कि बौद्धमत में हुआ, जैनमत के कठोर अनुशासन के विरुद्ध भी तीज़ प्रतिक्रिया हुई और नम्न साधकों और परिव्राजकों के स्थान पर मठवासियों और चैत्यवासियों का प्रादुर्भाव हुआ। ये चैत्यवासी उन बौद्धतात्रिकों से सादृश्य रखते हैं जो विहारों में रहकर 'विहार' द्वारा 'तत्त्व' का साक्षात्कार करते थे।

प्रश्न यह है कि राग के पूर्ण विनाश में विश्वास रखनेवाले मत मे 'मत्र-साधना' का सैद्धान्तिक आधार क्या था ? शाक्त, शेव, बौद्ध और वैष्णव तात्रिको ने साधना को एक 'दर्शन' पर आधारित किया है, जैनमत मे 'मत्रसाधना' की पृष्ठभूमि में वह दार्शनिक आधार क्या है ?

शक्ति का सिद्धान्त जैन तात्रिक भी मानते हैं। पदार्थ में भी शक्ति है और 'आत्मा' अक्षय और अपिरिमित शक्ति का कोष हैं। श्री एम॰ बी॰ झावेरी ने विचार को भी 'शक्तिमय' माना है, 'विचार वस्तु है' नामक पुस्तक से उन्होंने उद्धृत करते हुए बताया है कि प्रत्येक जीवित पदार्थ गित का केन्द्र है। गितिकेन्द्र से गित जागृत होकर प्रसरित होती है। 'सवृश माध्यम' में यह गित यथावत् प्रविष्ट हो जाती है और 'असवृश माध्यम' में यह गित रिपान्तरित होकर प्रविष्ट होती है।

<sup>1.</sup> Thoughts and things-William Walker Atkinson

इसका ताल्पयं यह कि मनुष्य के विचार मे अद्भुत शक्ति होती है, यदि वह 'घ्यान' द्वारा विकसित कर लिया जाय तो वह असम्भव कार्यों को भी सम्भव बना सकता है। श्रोता यदि किसी 'विचारक' के सदृश रुचि और भाव वाला है तो उसमे विचारक का विचार यथावत् प्रविष्ट हो जाता है ('जादू' या 'इन्द्रजाल' में इसीलिए 'मीडियम' या 'माध्यम' का प्रयोयकर्त्ता के साथ 'तादात्म्य' आवश्यक होता है) और यदि श्रोता असमान रुचि वाला है तो भी विचार का उस पर प्रभाव होता है, किन्तु बदले हुए रूप में अर्थात् विरोधी श्रोता पर विचार की प्रतिक्रिया 'मिश्रित' होती है पर होती अवश्य है।

इस प्रकार शाक्तो और शैवों की तरह, सर्ववादी चिंतन के अभाव में भी जैनसाधकों ने मनुष्य की मनोवैज्ञानिक शिक्तयों को पहचान कर उनका प्रयोग किया था। तत्रों की विशेषता ही यह है कि साधना में उन्होंने मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं का प्रयोग किया है, अत: अंतरावलोकन द्वारा मनुष्य की इच्छाशिक्त, भावशिक्त, विचार शिक्त, शब्द शिक्त, ध्यानशिक्त आदि को जैन तात्रिक भी मानने लगे थे। उन्हें विचार की ही शिक्त का ज्ञान नहीं था, वे यह भी जानते थे कि 'विचार' 'भाव' के साथ संयुक्त होकर अधिक शिक्तशाली और 'व्यापक' हो जाता है। यही कारण है कि 'देवी उपासना' में जैन साधक शिक्तप्रक्ति के लिए ध्यान, विचार और भाव तीनों पर बन देने हैं।

इसके अतिरिक्त जैनसाधक यह भी जानते थे कि कुछ 'अमूतें' विचार ऐसे होते हैं जिनके द्वारा मन में 'मूर्ति' का निर्माण स्पष्टता के साथ होता है और उस 'मूर्ति' से प्रबल शिक्तमान् विचार-प्रवाह उत्पन्न होता है। इस प्रकार जैनमत बौद्धतात्रिको तथा अन्य साधको की तरह किसी 'मूर्ति' की मन मे सृष्टि कर उससे शिक्त प्राप्त करने का विश्वासी है। यह 'मूर्ति' किसी 'देवी या 'देवता' की हो सकती है अथवा किसी 'व्यक्ति' या 'वस्तु' की भी हो सकती है। उदाहरण के लिए 'मारण' या वशीकरण के लिए कुछ 'वस्तुएँ' ली जाती है जैसे मारण के लिए वस्त्र, नाखून, पैरो की धूलि आदि और वशीकरण के लिए केश और वस्त्र आदि। इन वस्तुओ पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है। ध्यान के समय यह मान लिया जाता है कि जिस 'व्यक्ति' पर प्रयोग किया जा रहा है, वह व्यक्ति 'वस्तु' के रूप मे सम्मुख स्थित है। अतः उस 'वस्तु' मे एक शक्ति है, ऐसा विश्वास ही फल-दायक सिद्ध होता है। मनौवैज्ञानिक दृष्टि से यह सारी साधना प्रबल 'कल्पना' का

चमत्कार है। कल्पना द्वारा ही साधक अपने मन मे 'मूर्ति' की रचना करता है और उस पर घ्यान केन्द्रित करके अद्भुत शक्ति पाप्त करता है। शाक्तो और शोवों के अनुसार सब वास्तविक और किल्पत पदार्थ शिक्त या शिवमय है, अतः वे शिक्त के कोष है, जैन यह सर्ववाद नहीं मानते, किन्तु वैसे अम्नि का काई दार्शनिक आधार न मानने पर भी उसमे दाहक गुण होता है, उसी प्रकार घ्यान की प्रक्रिया द्वारा 'पदार्थ' या मूर्त्ति अपना प्रभाव दिखाती है।

आदर्श (Ideal) को 'वास्तिविक' (Real) बनाने के लिए प्रबलतम 'इच्छा' की आवश्यकता होती है। फिर अभीष्ट वस्तु या व्यक्ति की मूर्ति को स्पष्ट रूप मे मन मे जागृत करना पडता है और फिर उसे 'भाव' से दीप्त किया जाता है, इससे 'मूर्ति' से गित का प्रवाह चल पडता है जिससे अभीष्ट वस्तु दूर होने पर भी प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार 'इच्छा' (Will and desire) हैं। 'जादू' या 'अभिचार' का रहस्य है।

अन्य तात्रिको के सदृश ही जैनसाधक मत्र की शक्ति के विश्वासी है। ध्विन में अव्यक्त शिक्त अवस्थित है। इच्छा शक्ति और कल्पना-शक्ति से मत्र सिद्ध होता है अत: 'रूप' का श्रवण किया जा सकता है और 'ध्विन' का दशँन सर्वथा सम्भव है। प्रकृति में सर्वत्र 'गित' है और यह 'गित' विविध रूपमयी है। ये रूप एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते है, अत. एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में परिवर्तित किया जा सकता है। मत्र में ध्विन अवस्थित है और ध्विन भूततत्त्व का प्रथम रूप है, अत: ध्विन सबसे अधिक शिक्तमिती मानी जाती है। मत्र में उच्चारण नहीं अपितु इच्छा और कल्पना चमत्कार उत्पन्न करती है।

## जैनयोग

योग के चार रूप है, मत्रयोग, हठयोग, लययोग और राजयोग। कुडिलिनी जागरण को ही 'लययोग' कहा जाता है। जैनयोग के अनुसार योग द्वारा आत्मा 'स्वभाव' से परिचित होती है। जैनमत शाक्तो को तरह अद्वैतवादी नहीं है, अने आत्मा का परमात्मा मिलन जैनयोग का लद्द्य नहीं है। जैनयोग के अनुमार आत्मा अपने वास्तविक रूप से परिचित हो सकती है। व्यावहारिक दुव्टि से जैनियो को 'अद्वैतवादी' भी कहा जा सकता है, क्योंकि 'आत्मा' अपने शुद्ध रूप मे 'परमात्मा' के ही सदृश शुद्ध 'मुक्त' और निर्वध है। आत्माएँ अनेक है, पर वे सत्य

अपने शुद्ध रूप मे परमात्मा के समान शुद्ध और बधनरहित है, योग द्वारा यह उच्च स्थिति प्राप्त हो सकती है, अत: जैनयोग द्वारा 'आत्मा' ही 'साध्य' है—

### परमात्मसमापत्तिजीवात्मनि हि युज्यते । अभेदेन तथा ध्यानदन्तरङ्गस्वशक्तितः ।

मत्रसाधना मे पूजा या आचार तथा भिक्त की प्रधानता है। जैनमत मे इसका बहुत प्रचार है, किन्तु 'लययोग' का प्रचार नहीं है। जैनसाधक 'ध्यान या भावना योग' को अधिक पसन्द करते हैं। ध्यान योग मे 'वैराग्य' द्वारा 'समाधि' प्राप्त की जाती है और मानसिक 'वृ तिप्रवाह' को समाप्त कर शुद्ध चेतना को प्राप्त किया जाता है और इस प्रकार चेतना निर्विकार हो जाती है। इस उच्च स्थिति को प्राप्त कराने वाले योग मे 'सिद्धि' और 'भुक्ति' को कोई महत्त्व नहीं दिया गया, क्योंकि 'भुक्ति' मे विकार रहता है। 'सिद्धि' और 'भुक्ति' की प्राप्त के लिए 'चैत्यवासी' जैनतात्रिक अधिक उत्सुक थे। इसके विपरीत उक्त निर्विकार स्थिति को प्राप्त करने वाले योगो 'वैरागी' निर्यंन्थ या 'दिव्ययोगी' कहलाते थे, तीथंकर ऐसे ही दिव्ययोगी थे। 'चैत्यवासी' साधको का जैनियो में। इसीलिए अधिक सम्मान प्राप्त नहीं हुआ। इस प्रकार जैनमत में 'दिव्ययोगी', और 'भुक्तियोगी' साधको का अतर स्मरणीय है। 'भुक्तियोग' या 'मत्रयोग' द्वारा 'मुक्ति' प्राप्त नहीं हो सकती जबिक दिव्ययोग से भुक्ति प्राप्त कर लेता है जबिक 'मत्रयोगी' दिव्य आनन्द की केवल झलक मात्र पा सकते हैं।

जैनतत्रों और अन्य तत्रों में कुछ बातें सामान्य है—दोनों में 'भिक्ति' पर जल दिया गया है। जाति और लिङ्ग का भेद साधना में स्वीकार नहीं किया गया, अतः तात्रिकधारा की समतावादी और जातिविरोधी प्रवृत्ति यहाँ भी विद्यमान है। इसके अतिरिक्त आचार के क्षेत्र में मत्र, बीज, यत्र, मुद्रा, न्यास, भूतशुद्धि, कुडली योग, मदिरनिर्माण, मूर्तिनिर्माण, चर्या, उत्सव, आदि अन्य तात्रिक सम्प्रदायों की तरह स्वीकृत है। 'गुरु' का महत्त्व भी अन्य तत्रों की ही तरह स्वीकार किया गया है।

किन्तु जैनतंत्रो मे पचमकार का प्रयोग सर्वथा वर्जित है अर्थात् जैनी दक्षिणपंथी तात्रिक है। गोरखपंथियो की तरह सर्वत्र ब्रह्मचयं पर बल दिया गया है। फिर भी चैत्यवासियो का जो विवरण मिलता है, उससे यह नहीं लगता कि इन साधकों में ब्रह्मचर्यं का पूर्णंत: पालन सम्भव था। यह सम्भव है कि गुह्म-साधना का गुप्तरूप से चैत्यवासियों में प्रयोग चलता हो—

'ये कुसाधु चैत्यो और मठो में रहते हैं, पूजा करने का आरम्भ करते हैं। देवद्रव्य का उपभोग करते हैं, जिन मंदिर और शालाएँ बनवाते हैं, रग-विरंगे सुगंधित धूपवासित वस्त्र पहनते हैं, बिना नाथ के बैलो के सदृश्य स्त्रियों के आगे गाते हैं। आर्यिकाओ द्वारा लाये गए पदाशं खाते हैं ""ये मुहूतं निकालते हैं, निमित्त बतलाते हैं, भभूत भी देते हैं "" स्त्रियों के समक्ष व्याख्यान देते हैं और स्त्रियां उनके गुण गाती है " उच्चाटन करते और वैद्यक यत्र, मत्र, गडा, ताबीज आदि में कुशल होते हैं " वे पशु है, श्रमण नहीं " अर्थिकाओं के साथ एक ही निवास में रहते थे। व

यह स्मरणीय है कि बौद्ध विहारों में भिक्षु और भिक्ष्णियों के एक साथ रहने से ही 'बौद्धतंत्र' का प्रादुर्भाव हुअ था। इसी प्रकार यह सम्भव है कि आर्थिकाओं के साथ रहने से चैत्यवासियों में 'भ्रुक्तियोग' का प्रादुर्भाव हुआ हो। इनमें दिगम्बर चैत्यवासी नग्न रहते थे और बवेताम्बर साधक वस्त्र धारण करते थे। अपनी मंत्रसाधना के द्वारा ये महन्त तात्कालिक शासकों और अन्न समृद्ध व्यक्तियों पर अप्रतिम प्रभाव रखते थे।

जैनसाधको के प्रमाण से ही यह सिद्ध किया जा सकता है कि जैनतत्रसाधना में भी 'अथवंवेद' की परपरा का ही विकाश हुआ है। सघदास ने 'वासुदेव हिण्डी' या 'वासुदेवचरित' में अथवंवेद के मन्ननियोग का वर्णन किया है (पृष्ठ १५१) इसी प्रकार सुत्रकृतङ्गटीका में शीलाङ्क ने अथवंवेद के अभिचार का विवरण दिया है<sup>2</sup>।

जैनियों के धार्मिक साहित्य 'विद्यानुप्रवाद' के दशम अध्याय (पूर्व) में मंत्र और विद्या का वर्णेन हैं। अब ये ग्रन्थ लुप्तप्राय है, परन्तु पतवर्ती साहित्य में इनके उल्लेख मिलते हैं। जैनधर्म साहित्य द्वादश अगो में विभक्त हैं। इनमें १२वें अग में पूर्व साहित्य था। 'विद्यानुप्रवाद' का अर्थ इस प्रकार किया गया है—

यत्रानेकविधा विद्यातिशया वर्ण्यंन्ते तद्विद्यानुप्रवादम्

<sup>(</sup>१) जैन साहित्य और इतिहास — नायूराम प्रेमी, पृष्ठ ४८०-४६२

<sup>(2)</sup> Comparative and Critical study of Mantrashastra—M. B. Jhavery. Ahmedabad, 1944, Page. 96.

दिगम्बरो के अनुसार दशम पूर्व मे ५०० महाविद्याओं का वर्णन था और ७०० अल्पविद्याओं का।

जैन तंत्रसाहित्य श्रीर साधना का विकास: जैन तंत्रसाधना पारवंनाय के समय से मानी जाती है। पारवंनाय २३वे तींधकर थे। इनकी मृत्यु महावीर स्वामी से २५० वर्ष पहले हुई। सम्भवतः विद्यानुप्रवाद-साहित्य पारवंनाथ के समय का है। जैन मत्रसाधकों मे शायद इसीलिए पारवंनाथ की पूजा अधिक होती है। पारवंनाथ की सेविका देवियों और सेवक देवताओ को मत्रसाधना द्वारा प्रसन्न कर 'सिद्धि' प्राप्त की जाती है। 'भैरवपधावतीकल्प' के सम्पादक श्री झावेरी का अनुमान है कि पारवंनाय के समय (५७६ पूर्वेसा से ७७६ पूर्वेसा तक) ही अववंवेद के मत्रो का सम्पादन हुआ होगा। पारवंनाथ काशी के राजकुमार थे, अतः वे अयवंवेद की मत्रसाधना से प्रभावित हुए होगे। जो हो, यह निश्चित है कि जैन परपरा के अनुसार जैनियो मे मत्रसाधनो बहुत प्राचीन काल से प्रचलित है। महावीर की मृत्यु के १७० वर्ष बाद भद्रबाहु की मृत्यु हुई थी, भद्रबाहु ने 'स्मरणमत्र' के द्वारा पारवंनाय का अवाहन किया था। भद्रबाहु जैनतत्रसाधना के प्रारम्भिक आचार्यों मे माने जाते है।

फिर भी जैनतंत्रसाधना और साहित्य का उद्गम कितना ही प्राचीन हो, इसका प्रचार ईसा की प्रथम शताब्दी के बाद ही बढता दिखायी पडना है, अन्य तात्रिक सम्प्रदायों की उन्नति का भी यही युग है। श्री झावेरी भी चैत्यवासियों की उन्नति ईसा के आसपास ही मानते है। कुशन और गुप्तसाम्राज्य के उदय के मध्य की अवधि को 'पतन' का युग माना जाता है, इसी अवधि मे जैन चैत्यवासियों ने अपनी मन्नसाधना का प्रचार प्रारम्भ किया।

ईसा की प्रथम शताब्दी के लगभग जैन मंत्रसावको के चमत्कारो की कथाएँ प्रचितत होने लगी थी। राजा गर्दभिल्ल को 'कल्काचायं' ने ७४ पूर्वेसा मे मत्र शिक्त से अपदस्य कर दिया था, क्योंकि कल्कमुनि की साध्वी बहिन का राजा गर्दभिल्ल ने बलात् अपहरण किया था।

मानदेवसूरि (विक्रम की तृतीय शताब्दी) ने 'लघुशातिमत्र' की रचना की थी। यह महान साधक था। तक्षशिला मे उस समय ५०० जैनमदिर थे। मानदेव की ही तरह वादिवैताल शातिसूरि ने 'वृहत् शान्तिमंत्र' की रचना की थी। इन शान्तिमंत्रों के जप से रोग का नाश होता है। बिक्रम की पॉचवी शती

मे सिद्धसेन दिवाकर साधक का प्रादुर्भाव हुआ, यह मत्रो से सेनाओ की सृष्टि कर देता था। मल्लवादि सूरि भी इसी शताब्दी का साधक था।

सम्राट अशोक के नाती 'सम्प्रति' पर चैत्यवासियो का प्रबल प्रभाव था, इसने बहुत से चैत्य और मिदर बनवाये। उसके पश्चात् शासको द्वारा मिदर निर्माण-कार्य तेजी से बढना गया और चैत्यवासी साधको का प्रभाव भी बढता गया।

मानतुगसूरि ('भक्तामरस्तोत्र' का लेखक) किव बाण का समकालीन था। हिरिभद्रसूरि ने 'ताराभक्त बौद्ध तात्रिको को परास्त किया। यह 'अम्बिका' देवी का भक्त था। हिरिभद्र का समकालीन सीलगुण सूरि था (व्वी शताब्दी)। इसने तथा बापाभट्टिसूरि (६१०-६६५ वि०), वीरमणि, शातिसूरि तथा सूराचार्य (११वी शताब्दी) ने मत्र विद्या का प्रचार किया।

चैत्यवासी आगे 'यती' कहलाने लगे। इनके मुखिया 'भट्टारक' कहलाते है। 'आचाम' कहलाने वाले साधक सूरिमत्रो का जप करते हैं ओर साधारण लोग परमेष्टिमत्र का। 'सवेगी' साधु भी मात्रिक बन जाते है। यो इन्हें मत्रविद्या के अभ्यास की मनाही है।

११वी शताब्दी और बाद के मात्रिको मे निम्निलिखित प्रसिद्ध है— यशोभद्रसूरि, अभयदेव, वीराचायँ, जिनदत्त, वादिदेव, हेमचाद; मलयिगिरि, देवेन्द्र पार्श्विदेवगणि, सागरचन्द्र, अमरचन्द्र, बालचन्द्र, धर्मघोष, देवभद्रगणि, पूणंकलशगणि (१३०७ ई०) जिनप्रभा, जिनकुशल, भुवनतुग, मेरुतुगसूरि, मुनिसुदर, हेमविमलसूरि, जिनचन्द्र (अकबर का समसामयिक), शातिचन्द्र, यशोविजय, मेघविजय और वीरविजय।

आधुनिक युग मे मोहनलाल, शातिविजय और जयसिह सूरि के नाम उल्लेखनीय हैं।

इस प्रकार 'भद्रबाहु' (आदि आचार्यं) से आधुनिक युग तक जैन तत्रसाधको की अखण्ड परेपरा मिलती है।

जैनमत्रशास्त्र में कई प्रकार के ग्रन्थ है। अपर 'विद्यानुप्रवाद' की चर्चा हो चुकी है। इनके अतिरिक्त साधकों ने स्वतत्र साधना-शास्त्रों का निर्माण किया है। 'पूर्वसाहित्य' (विद्यानुप्रवाद) के सिक्षप्त ग्रन्थ 'प्राभृत' कहलाते हैं, इनमें एक 'योनिप्राभृत' ग्रन्थ भी हैं। 'अग्विद्या' नामक ग्रन्थों में न्यास का वर्णन मिलता है। मत्रों में 'परमेष्ठिमंत्र' पवित्रतम माना जाता है, यह 'गायत्री' के

समान सम्मानित है। 'निर्वाण कलिका' नामक ग्रन्य का निर्माण प्रथम श्रवाब्दी के आसपास हुआ। इसमे आचारो, मत्रो, मूर्तिनिर्माण तथा देवी-देवताओ का वर्णन है।

'वष्ठस्वामी द्वारा निर्मित (११४ वि० मे मृत्यु) वर्द्धमानिवद्याकल्प तथा भद्रगुप्ताचार्यं (वष्ठस्वामी का परवर्ती) के 'अनुभविसद्धमत्रद्वात्रिंशक' एवम् निर्वाणकिलका मे सूरिमत्रो का वर्णन है जिनका जप केवल आचार्यं ही कर सकते हैं। सूरिमत्रो के विषय मे कहा गया है कि ये 'ऋषभदेव' के समय भी प्रचलित थे। महावीर स्वामी का शिष्य गौतम मत्रसाधक था और ऋषभदेव का शिष्य तुंडरीक 'गणधर' भी मात्रिक था। सम्भवत: 'परमेष्टिमंत्र' वद्धंमान-विद्या और सूरिमत्रो का प्रारम्भिक रूप एक ही था, बाद मे ये अलग-अलग रूप मे प्रचलित हुए। मत्रो मे 'सरस्वती' के मत्र बहुत अधिक है। मत्रो की दृष्टि से जैनमत 'हादिमत' है क्योंकि बीजमत्र 'ह' से प्रारम्भ होते है। 'पद्मावती देवी' का मत्र है—'हुम्'। कोई भी मत्र 'क' से प्रारम्भ नहीं होता।

मन्न जिन देवताओं से सम्बद्ध है, इनमें मुख्य ये है—सरस्वती, अम्बिका, कुबेरा; पद्मावती, सिद्धायिका, इन्द्राणी, विधिप्रभा, अक्षुप्ता और चक्रेश्वरी। इनमें चक्रेश्वरी का सम्बध परमेष्टिमत्र से है। पद्मावती का सम्बध पारवैनाथ से और सिद्धायिक महावीर से सम्बद्ध देवी मानी जाती है। स्पष्टत: 'सरस्वती' अम्बिका, कुबेरा, इन्द्राणी और चक्रेश्वरी नाम हिन्दू परपरा के है जिन्हे जैनियों ने स्वीकार कर लिया है।

मात्रिको मे 'विद्याधर' और 'विद्यादेवी' का भी महत्वपूणं स्थान है। इनका प्रचार प्वी शताब्द के बाद अधिक हुआ। ऋषभदेव की 'नामी' और विनामी द्वारा सेवा से प्रसन्न होकर नामी और विनामी को गौरी, गन्धारी, रोहिणी और प्रजापित नामक विद्याएँ प्राप्त हुई थी। ये विद्याधरों की अधिष्ठामी देवियाँ है। विद्याओं मे 'महाज्वाला' प्रबल विद्या है। ये विद्याएँ सब पदार्थं दे सकती है। तात्रिक षट्कर्म इन्ही विद्याओं की उपासना से प्राप्त होते है। इन्ही विद्याओं मे एक 'आथवंणी' विद्या भी है जो स्पष्टत अथवंवेद से ली गई है। अन्य विद्याओं मे पाकशासनी इन्द्रजाल उत्पन्न कर सकती है। मोहनकारा सम्मोहन के लिए, गर्भकरा गर्भधारण के लिए, दुर्भागकरा, शत्रु-नाश के लिए और सुभागकरा, समृद्धि के लिए सेवित होती है। इनके अतिरिक्त वैताली, अर्धवैताली अवस्वापिनी, तालोद्धाटिनी (जिसकी पूजा से बन्द ताले खुल जाते है।) आदि

विद्याएँ है। ये विद्याएँ शवर, द्रविड तथा कींलग देशों से सम्बद्ध मानी गई है अर्थात् जैनमाधको ने भी अनायं देवी-देवताओं को स्वीकार कर 'सामाजिक सम्मिलन' में सहायता की है।

दिगम्बर जैनमत मे ज्वारामालिनी और माहाज्वाला का महात्म्य अधिक है। इस मत के अनुसार विक्रम की छठी शताब्दी से मत्रसिद्धाचार्यों का प्रभाव बढा और यह मत इतिहास के भी अनुकूल पडता है। प्रथम सिद्ध पूज्यपाद हुए, तत्पश्चात् हेलाचार्यं (६वी शताब्दी) और उनके बाद इन्द्र नन्दी (६६६ विक्रमी)। इन आचार्यों के बाद मिल्लिश्रीणसूरि (११०० वि०) ने प्रसिद्ध 'भैरवपद्मावती' तत्र लिखा और उनके बाद शुभचन्द्राचार्यं ने 'ज्ञानाणंव' लिखा। 'ज्ञानाणंव' और हेमचन्द्र के योगशास्त्र मे कोई विशेष अन्तर नहीं मिलता। नाथूराम प्रेमी के अनुसार हेमचन्द्र का योगशास्त्र ज्ञानाणंव का ही सिक्षप्त सस्करण मात्र है । मिल्लिश्रीणसूरि ने 'भैरवपद्मावती कल्प' के अतिरिक्त 'सरस्वतीमत्रकल्प' तथा 'ज्वालिनीकल्प' की भी रचना की है। इनके नाम से 'कामचण्डाली कल्प' भी मिलता है। मिल्लिश्रीण तात्रिकों में बहुत सफल ग्रन्थकार माने जाते हैं।

इन मुख्य तत्रों के अतिरिक्त काब्यो, पुराणों और कथाओं में भो अनेक मत्रों, विद्याओं और सिद्धियों के विद्यरण मिलते हैं। विमल सूरि के (वि० ५३०) के 'पउमचरिउ' में ६१ विद्याओं का वर्णन हैं। 'पद्यपुराण' में भी ऐसे उल्लेख मिलते हैं हेमचन्द्र के 'त्रिषष्ठिशलाकापुरुष चरित' में भी विद्याओं का वर्णन हैं।

विक्रम की १२वी शताब्दी तक आते आते जैनतत्रो और अन्य तत्रो में आपातत: कोई अतर प्रतीत नहीं होता जैसा कि भैरवपद्मावती कल्प के विवरण से प्रमाणित होता है। भैरवपद्मावती कल्प के प्रथम अध्याय में माधक की विशेषताएँ, द्वितीय में न्यास, तृतीय में षट्कर्म, चतुर्थं में मुद्रा, आसन जपप्रकार, समय, पचपुजा, मूलमत्र, चतुर्थं में यत्र, पचम में स्तम्भन, षष्ठ में स्त्रीवशीकरण, सप्तम में वशी-करण, अष्ठम में भविष्यकथन, नवम् में औषधि-वर्णंन तथा दशम अध्याय गारुडी

<sup>(</sup>१) (अ) जैनसाहित्य और इतिहास, पृष्ठ ३६५-६६

<sup>(</sup>ब) श्री झावेरी ने अपने 'कम्पैरेटिव एण्ड क्रिटीकल स्टडी ऑफ मत्रशास्त्र' मे ज्ञानाणैव को हेमचन्द्र के योगशास्त्र से परवर्ती प्रमाणित किया है, द्रष्टव्य पृष्ठ ३३६-३५०

विद्या का वर्णन है किन्तु इन 'कल्प' या तत्रो के विपरीत 'योगाशास्त्र' (हेमचन्द्र) और ज्ञानार्णंव मे योगसाधना का भी वर्णन मिलता है।

इन ग्रन्थों के मत्रों का रूप भी अन्य तंत्रों जैसा ही है, उदाहरण के लिए 'सरस्वतीकल्प' का एक मत्र द्रष्टव्य है-

ऊँ ही कौ क्लो जम्भे मोहे अमुक वश कुरु कुरु वखट् उँ ओ की ह्वी अम्बे अम्बाले अम्बिके यक्षिदेवि यम्ल्वर्गंब्लें ह्सीब्लेँ ह्सौ रररर रा नित्यिक्लिन्ने मदद्रवे मदनातुरे अमुक आकर्षय आकर्षय घे घे सवौषट्।

जहाँ शैव-शाक्त-बौद्ध तत्रों में गम्भीर साधना का वर्णन मिल्ता है, वहाँ जैन-तंत्रों में ऊपरी सादृश्य होने पर भी गहराई का अभाव है, केवल अभिचार का वर्णन अवश्य मिलता है और इस सन्दर्भ में वे अन्य तत्रों की हो तरह है।

हेमचन्द्र के योगशास्त्र ध्यान-प्रक्रिया का अवश्य गभीर वर्णन है । यहाँ पिण्डस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत चार प्रकार के घ्यान बताये गए है । इनमे पदस्य अर्थात् शब्दसाधना या मत्रसाधना का ही जैनसाधको मे अधिक प्रचार है । पिण्डस्थस्थान घ्यान कुडलिनीयोग मे प्रचित्रत है, किन्तु जैनसाधको मे इसका अधिक प्रचार कभी नही हुआ । पदस्थ घ्यान मे ही सहस्रनामो का उच्चारण आता है और इसलिए अनेक सहस्रनामो की रचना हुई है । किन्तु तीर्थंकरो को जो नाम दिये गए है, उन पर भी तात्रिक प्रभाव मिलता है—मत्रविन, मत्रकृत, मत्री, मत्रमूर्ति निरन्तरः, महामत्रो, महातत्र इत्यादि।

हेमचन्द्र ने योगशास्त्र में हठयोग का भी वर्णन किया है। हेमचन्द्र १२वी शताब्दी के लेखक थे और उस समय गोरख सम्प्रदाय का सर्वव्यापक प्रभाव था।

श्री झावेरी के अनुसार बौद्धसिद्धो, शाक्तो आदि ने वामाचार का बहुत प्रचार कर दिया था। शकराचाम और गोरखपिययो ने योग को स्वीकार करके भी 'वामाचार' का घोर विरोध किया। शकर का मत 'समयमत' या 'समयाचार' कहलाया। 'समयाचार' मे यौगिक साधना आतरिक साधना है जो निवृत्तिप्रधान है जबिक 'कौलाचार' बाह्य द्रव्यो की सहायता पर आधारित है, अत: 'प्रवृत्ति' या भोग 'कौलाचार' मे स्वीकृत है। जैनमत भी 'समयाचार मत' कहा जा सकता है। समयमत के अनुसार 'सहस्रारचक्र' का ध्यान किया जाता है, अत्य निम्न चक्रो मे ध्यान केन्द्रित नही किया जाता, किन्तु हेमचन्द्र के पूर्व शायद सर्वप्रथम 'बण्पाभट्टिसूरि'

ने कुंडिलिनी योग की चर्चा की है । 'बप्पामट्टसूरि' ने प्रसिद्ध 'सरस्वती मत्र' की रचना की थी। इस मंत्र के अध्ययन से स्पष्ट है कि बप्पाभट्ट सूरि कुंडिलिनीयोग से परिचित थे। 'उन्होंने 'शब्द ब्रह्म' और 'परम ब्रह्म' की एकता पर भी बल दिया है। इनके अतिरिक्त 'मुनि सुन्दर सूरि' (१४३६-१५०३ वि०) ने भी कुडिलिनी योग की चर्चा की है और 'सहस्रारचक्र' में ध्यान केन्द्रित करने पर बल दिया है।

इस विवरण से यह स्पष्ट है कि जैनतत्रों में मुख्यवारा 'मत्रसाधना' की घारा है और 'मत्रसाधना' के क्षेत्र में अन्य तत्रों के साथ जैन तत्रों का पूण सादृष्ट्य है। 'पद्मावती' देवी के सहस्रनाम को देखने से पता चलता है कि जैनसाधक सभी देवियों की एकता स्वीकार करते थे। 'पद्मावती' को 'लद्मी', 'महालद्मी', 'कमला', श्रीरूपा, रमा, माहेश्वरी, महादेवी, शिवा, सती, चण्डी, दुर्गा, भुवनेश्वरी, सरस्वती, भारती, साघ्वी, भगवती, खेचरी, कामधेनु, काली, बाला, कालिका, वष्ट्या वेदमाता, वीरमाता, जिनमाता, जिनेश्वरी, योगिनी, योगेश्वरी, नागिनी, नागकन्या, कुडलिनी, षट्चक्रभेदिबख्याता, लीलावती, त्रिपुरा, सुन्दरी, त्रिपुरा सुदरी, भैरवी, भीमा, तारा, त्वरिता, कामसाधिनी, कात्यायनी, चिन्तामणि, जया, विजया, जयन्ती, ओकर रूपा, हुङ्काररूपा आदि नाम दिये गए है। इससे शाक्तमत और जैनमत्रसाधना की मूलभूत एकता सिद्ध होती है, किन्तु शाक्तों और बौद्धों के वामाचार को जैनमत में स्वीकार नहीं किया गया, यह जैनमत की सबसे प्रमुख विशेषता है।

इसके अतिरिक्त उक्त विवरण से यह भी स्पष्ट है कि जैन योगसाधना में 'समयमत' ही स्वीकृत हुआ है। कुडलिनीयोग के साधक बहुत कम हुए है।

तीसरी विशेषता यह है कि मूलत: जैनमत 'आगम मत' होने के कारण जैनसाधक पाखण्ड और बाह्याचार के वैसे ही विरोधी हुए है जैसे कि बौद्ध और अन्य तात्रिक । इस प्रवृत्ति का प्रभाव 'जैनकाव्य' पर भी पड़ा है, जिसने आगे चलकर हिन्दी के 'सत साहित्य' को भी प्रभावित किया है। उदाहरणत. आचामें हेमचन्द्र के पूर्वंवर्ती जैनकि मुनि रामसिह ने 'पाहुड दोहा' या 'प्राभृत-दोहा' की रचना की थी। 'प्राभृत' शब्द से जैन मत्रसाधना का ही बोध होता है। 'पाहुडदोहा' से यह स्पष्ट है कि रामसिह की वाणी योग-परपरा की वाणी है जो सतकवियो से साहश्य रखती है—

<sup>(</sup>१) झावेरी, पृष्ठ ३२०

जाति प्रथा का खंडन: कासु समाहि करडं को श्रंचडं होपु श्रह्मोपु मणिवि को वंचडं हल सिंह कलह केण सम्माणडं जिंह जींवडं तिह्नं श्रापाणडं

अर्थात् समाधि किसकी लगाऊँ ? किसे पूजूँ छुत अछूत कहकर किसे छोडँू ! भला, किसके साथ कलह करूँ ? जहाँ भी देखता हूँ,सर्वत्र अपनी आत्मा दिखायी देती है।

श्रंतरावलोकन : देहादेविक जो वसई सित्तिहिं सिहयु देउ। को तिह जोइय सित्तिसिंह सिग्धु गवेरिह भेउ।

अर्थात् हे योगी, इस देह के देवालय मे शक्तियों के साथ जो देव रह रहा है, वह शक्तिसयुक्त शिव कौन है ? शीघ्र खोज इस भेद को ।

बाह्याचार खंडन: ताम कुतित्यइं परिभमइं धुत्तिम ताम करंति। गुरुह पसाएं जाम ग वि देहहं देउ मुग्गंति।

अर्थात् कुतीर्थों का परिभ्रमण तभी तक किया जाता है और धूर्तता भी तभी तक चलती है 'जबतक कि गुरु के अनुग्रह से देह मे स्थित देव का परिज्ञान नहीं हो जाता।

ब्राह्मण्वाद का विरोध : पंडिय पंडिय पंडिया कणु छंडिवि तुस कंडिया। अत्ये गथे तुट्टो सि परमायु ण जागाहि मूढ़ो सि।

अर्थाज् पडित, कणो को छोड तूने भूसी को ही कूटा है। ग्रन्थ और उसके अर्थ मे तुझे सतोष है, किन्तु मूढ, परमार्थ से तेरा परिचय नही।

पालग्डखंडन : मुंडिय मुंडिय मुंडिया सिरु मुंडिउ चित्तु गा मुंडिया । चित्तहं मुंडणु जि कियउ, संसारहं खंडणु ति कियउ।

अर्थात् हे मुडितों मे श्रेष्ठ, सिर जो अपना तूने मुँडा लिया, पर चित्त को नहीं मुँडाया, ससार का खण्डन चित्त को मुँडाने वाला ही कर सकता है।

कुंडिलिनीयोग की स्वीकृति : वामिय किया अरु दाहिणय मज्कहं वहह णिराम। तहि गामङ्ग जु जोगवह अवर बसावह गाम।

<sup>(</sup>१) संतसुघासार-वियोगी हरि और सत काव्य-परशुराम चतुर्वेदी

अर्थात् वाई ओर ग्राम बसाया और दाहिनी ओर भी ग्राम बसाया, किन्तु मध्य को तूने सूना ही रखा अर्थात् इडा पिंगला नाडियो के बीच सुषुम्ना में अपने चित्त का निरोध नहीं किया।

मुनि रामसिंह की तरह मुनि देवसेन भी मर्मी सनकवि थे। जैन योगसाधना का इनपर भी प्रभाव दिखायी पडता है, किन्तु थे अधिक संस्कारी जैन प्रतीत होते है। इनकी रचना 'सावयधम्म दोहा' है—

अर्थात् श्राव अर्घमं दोहा जो सामान्य गृहस्थो के लिए लिखे गए है। देवसेन भी हेमचन्द्र के पूर्ववर्ती दार्शनिक और किव थे।

जातिवाद का विरोध : पहुंधस्म जो त्रायरइ वंभणु सुद्द कि कोइ। सो सावउ किं सावयहं त्रज्णु कि सिरमणि होइ।

अर्थात् इस धर्म का जो भी आचरण करता है, फिर चाहे वह ब्राह्मण हो या शूद्र, वही श्रावक है, श्रावक के सिर पर क्या कोई मणि चिपकी रहती है ?

मुनि देवसेन ने अधिकाशत इन्द्रियसयम का उपदेश दिया है जो जैनसाधना का मूलाबार है। इन रचनाओं के स्वरूप से ही स्पष्ट है कि सतपरपरा के किवयों को इन्होंने प्रभावित किया है।

चूँ कि जैन भत्रसाधना मे रागसाधना की स्वीकृति नही है, अत: वैष्णवकाव्य को इससे प्रेरणा नही मिली । वैष्णवकाव्य शाक्तपरपरा से अधिक प्रभावित हुआ है जो पुराणो और विशेषकर श्रीमद्भागवत पुराण के माध्यम से वैष्णवो तक पहुँचा है।

हिन्दी के सत-वैष्णव काव्य की पृष्ठभूमि में जो विराट तात्रिकधारा दिखायी पड़ती है, उसमें जैन मत्रसाधना और जैन योगसाधना ने अपना महत्त्वपूणें योगदान दिया है। वामाचार के विरोध में शकराचामें और गोरखनाथ की तरह जैनसाधकों का कार्म भी उल्लेखनीय है। अपनी समन्वयप्रिय प्रवृत्ति के कारण जैन मत्रसाधना को विशिष्ट रूप देकर भी देवी-देवताओं, साधना और आचार की मूल भूत एकता को जैनसाधकों ने विस्मृत नहीं किया। ते त्रिकों और पौराणिको द्वारा व्यापक 'अतर्भुत्ति' के ऐतिहासिक कार्य में जैनतात्रिकों का कार्य भी प्रशंसनीय है। सस्कारी जैनमतावलम्बी चैत्यवासियों, यितयों, आदि के कार्य को केवल

<sup>(</sup>१) उत्तरी भारत की सत-परपरा-भूमिका भाग-परशुराम चतुर्वेदी

388

शुद्धाचार की दृष्टि से देखने के कारण उनका महत्त्व नहीं समझ पाता। किन्तु मध्यकालीन सतो और वैष्णवों में जो 'एकता' और अविरोध पर बल देने की प्रवृत्ति है, पाखण्ड और जातिगत विषमता के विरुद्ध जो आक्रोश है. विविधता के भीतर 'एक्य अनुसधान' का जो स्वभाव है, भक्ति और उपासना के प्रति जो अनन्यता है, मनोवृत्ति को शुद्ध करने का जो भाव है और साथ ही साधना के द्वारा प्रकृत्ति पर विजय करने की जो अभिलाषा है, उसके निर्माण मे जैन तात्रिकसाधना का भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप मे योगदान स्वीकार करना चाहिए । लेकिन यह भी स्मरणीय है कि मध्यकालीन हिन्दी काव्य पर जैनसाधना का प्रभाव अपेक्षाकृत कम है।

### कतिपय

## सहायक ग्रन्थ

#### श्र

- १ ऋथवंवेद
- २. श्रार्थमजुश्रीमूल कल्प-निवेन्द्रम सीरीज, गण्पित शास्त्री, १६२० ई०
- ३. श्रद्वयसिद्धि—लक्ष्मींकरा देवी, बङौदा (हस्तलिखित प्रति)
- ४. श्रद्वयवज् संग्रह—गायकवाङ् श्लो० सीरीज, बङौदा
- ५ अवेकनिङ्ग आफ फेथ-टी० सुजुकी, शिकागो, १६०० ई०
- ६ श्राहिनु धन्य संहिता—एम० डी० रामानुजाचार्य, मद्राम, १९१६ ई०

#### इ

- ७. इंट्रोडक्शन दू पाचरात्र- श्रो० श्रोडर, मद्रास
- एक्सटनेल इश्यू आफ्न इंटरनेशनल जर्नल आफ्न तात्रिक आर्डर—न्यूयाके
- एलीमेंट्स स्राफ हिन्दू स्राहकनोप्रैफी—जी० एन० राव

#### उ

१० उत्तरी भारत की संत परम्परा—परशुराम चतुर्वेदी

#### ए

- ११. ऐनिस्येग्ट हिस्ट्री श्राफ वैस्टने एसिया, इडिया एगड क्रीट-पो॰ वैडरिच हाजनी, न्यूयार्क
- १२ ऐन इंट्रोडक्शन आफ्न बुद्धिस्ट इसोटैरिज्म बी॰ भट्टाचार्य
- १३ ऐन इंट्रोडक्शन दू तांत्रिक बुद्धिज्म शशिभूषण दास गुप्ता
- १४ ऐन इंन्ट्रोडक्शन टू द स्टडी त्राफ इंडियन हिस्ट्री—बम्बई १९५६ ई०

#### भौ

#### Ŧ

१६ के॰ पी॰ भटनागर कमेमोरेशन बॉल्यूम-कानपुर

१७ कृष्ण यजुर्वेद

रः कौशीतकी उपनिषद्

१६ करण्य व्यूह—सत्यव्रत समश्रयी, १८७३ ई॰

२० कूर्म पुराण

२१ कश्मीरी शैव दर्शन-के एन चटर्जी

२२ कुलार्णव तंत्र

२३ कौलावली निर्णय

२४ कश्मीर शैविज़म—जे॰ सी॰ चटर्जी

रूष् कम्पैरेटिव एएड क्रिटीकल स्टडी आफ मंत्रशास्त्र—एम० बी० क्रावेरी अहमदाबाद, १६४४ ई०

ना

२६ गरोश-एलिस गेटी

२७ गुह्यसिद्धि-गायकवाड पुस्तकालय, बड़ौदा (इस्तलिखित प्रति)

रू ग्लीनिंग्स फ्रीम द तत्राज —गोपीनाथ कविराज

२६ गंधर्व तंत्र-रामचन्द्र काक-श्रीनगर, कश्मीर

9

३० छान्दोग्य उपनिषद्

ज

३१ जापानी बुद्धिज्म-सर चाल्स इलियट, लदन, १६३५ ई०

३२ जर्नल आफ़ एियाटिक सोसाइटी आफ़ बंगाल

३३ जैन साहित्य और इतिहास—नाथुराम प्रेमी

ट

ृैं३४ थीट्स एएड ृेथिग्स—विलियम वाकर हुँएटिकंसन

3

३५ ् है वैडियन गौड्स इन माडर्न हिन्दूइड्म — डबल्यू० टी० एलमोर

त

दे६. वंत्रालोक-म्य्रभिनवगुप्त संस्कृत सीरीज, श्रीनगर, कश्मीर

३७. तत्त्व सम्रह-शांतरिद्यत-गायकव्तक, स्रो । सीरीज, बड़ौदा

रू तथागत गुह्मक—बी० मद्दाचार्य, बङ्गीदा

३६ तंजीर-कैटालॉग-पी० कार्डियर

४० तात्रिक टैक्स्ट्स , कलकत्ता

४१ तंत्रराज महारक

#### द्

४२ द फाउ डेशंस श्राफ़ श्रयवीनिक रिलीजन-एन० जे० शिन्दे, मैसूर

४३ द वंडर, दैट वाज इंडिया-ए० एल० बाशम, लंदन १६५३

४४ द रिलीजस क्वैस्ट त्राफ़ इंडिया-जे॰ एन॰ फर्कु हर; १६२० ई०

४४. द स्टोरीज आफ्र नागाजु न फ्रीम तिब्बतन एएड चाइनीज सोसिज - वैलेसर

४६ द मदर गौडेंस त्राफ कामाख्या—बेनीकात काकाती, गोहाटी

४७. द शाक्ताज-ई० पाइने, कंशकत्ता, १६३३ ई०

४८ देवी रहस्य—रामचन्द्र काक, श्रीनगर, १६४१ ई०

#### न

४६. नैरात्म्य परिष्टुच्छा-सुनीतकुमार मुखोपाध्याय कलकत्ता, १६३० ई०

५०. निष्पन्न योगावली-न्त्रभयकर गुप्त

#### प

५१ प्रज्ञा पारमिता

पचिवंशित प्रज्ञापारिमता — निलना इदत्त, कलकत्ता, १६३४

५३ प्रज्ञोपायविनिश्चय सिद्धि—ग्रनंग वज

५४. परशुराम कल्पतंत्र-गायकवाड स्रो० सीरीज, बडौदा

५५. पारानन्द सूत्र-स्वामी त्रिविकम तीर्थ, बडौदा, १६३१ ई०

#### फ

५६ फ़िलौसफ़ीकल एसेज--सुरेन्द्रनाथ दास गुप्ता कलकत्ता, १६४१ ई०

ब

५७ बुद्धिस्ट ब्राइकनोग्रैफ़ी-वी॰ भट्टाचार्य, कलकत्ता, १६२४ ई०

भ

५८ भारतीय दर्शन-बलदेव उपाध्याय

स

५६ महाभागत - गीता प्रेस

### [ 8 ]

६० महायान बुद्धिज्म एराड इट्स रिलेशन टू हीनयान—एन० दत्त, लदन, १९३० ई०

६१ मैनुत्रल त्राफ इडियन बुद्धिजम पो० एच० कर्न, स्ट्रासबर्ग, १८६६ ई०

६२ महायानश्रद्धीत्पाद सूत्र श्रश्व घोष

६३ माडर्न बुद्धिज्म एग्ड इट्स फौलोश्चर्स इन उड़ीसा—एन० एन० वसु— कलकत्ता—१६११ ई०

६४ महापुराण

य

६५ योगशास्त्र—हेमचन्द

ल

६६ लामाइ इम-वैडेल, कैम्ब्रिज, १६३४ ई०

६७ लिलतासहस्रनाम—ग्रोटकमण्ड, श्रनंत कृष्ण शास्त्री (श्रंगरेजी भाषा में श्रनूदित)

व

६८ वैदिक सम्पत्ति—रघुनन्दन शर्मा

**६६ वृहदारण्यक** उपनिषद्

**७०** व्यक्तभावानुगततत्रविद्धि—सङ्जयोगिनी चिन्ता, बङ्गीदा

७१ वखिस्यारहस्यम्

७२ वीरावली शास्त्र

#### स

७३ सोसाइटी--त्रार० एम० मैसीवर, लंदन, १६५६

७४ साधन माला-बी० महाचार्य, बडौदा, गायकवाड स्रोरियटल सीरीज

७५ सुखावती व्युह

७६ सद्धर्म पु डरीक-पो॰ कर्न तथा बी॰ नंजियों, सेटपीटर्सवर्ग १६१२ ई॰

७७ सहजसिद्धि—वड़ौदा (हस्तलिखित प्रति) डोम्बी हेरुक ।

७८ सेकोद्देश्य टीका-नारोपा, स्रो० इंस्टीट्यूट, बड़ौदा

७६ सिद्धान्त डम्बर-बलराम दास

सौन्दर्य लहरी—शंकराचार्य

पम श्रास्पै स्ट्स श्राफ़ द फ़िलासफ़ी श्राफ़ तंत्र—गोपीनाथ कविराज, प्रिसिज श्राफ़ वेल्स, सीरीज़

६२. स्पन्द निर्णय—च्चेमराज, श्रीनगर, कश्मीर

८३ स्वच्छन्द तत्र—श्रीनगर, कश्मीर

८४ सतसुधासार—वियोगी हरि

स्थः संत काच्य—परशुराम चतुर्वेदी

ष

**८६** षटचक्र निरूपण

श

अीराधा का क्रमिक विकास—शशि भूषण्दास, काशी

८८ शतपथ ब्राह्मण

**८.** श्रीमद्भागवत पुराण

६० शक्ति एएड शाक्त—सर जॉन वुडरफ्र, मद्रास

६१. शक्ति श्रक (कल्याग्) गोरखपुर

६२ श्यामा रहस्य-जीवानन्द विद्यासागर, कलकत्ता

₹

६३ हिस्ट्री त्राफ इंडियन फिलौसफी—सुरेन्द्रनाथदास गुप्ता, कैम्ब्रिज

६४ इसविलास-गायक० स्रो० सीरीज, बड़ौदा

त्र

६५ त्रिपुरा रहस्य-गोपीनाथ कविराज

ज्ञ

६६ ज्ञानसिद्धि — इन्द्रभूति

६७ ज्ञानार्णव-शुभचन्द्राचार्य

# नामानुकमणिका

#### স্ব

स्रतियोग ३१, ३२३ स्रभिनवगुप्त २१, २४,२३६-३२७ स्रथवंवेद २१ स्रमंगवज्र ७६ स्रमुत्तर योग ५७ स्रश्ववोच ८५ समयकर गुप्त ११४, ११५, १२० स्रमोधसिद्धि १११ सन्चयक्रमार दत्त १४४

श्रवतार सिद्धान्त १६६ श्रमिताभ कुल ११० श्रचोभ कुल १९० श्रनुष्रह शक्ति १७६ श्रमावस्या २८० श्रमण जय २६० श्रवधृत ३२१ श्रादियाग ३२६ श्रमहद नाद २६०

आ

भावरता ५३ भार्थर एवेजोन २५ भार्य-भागमन १२ भानन्द १३० धादि बुद्ध १०५ श्रागम श्रामाग्स २४५ श्राग्यव मख २५२

菱

इन्द्रभूति ६४, ६४

इद्धियाँ ४८

इन्द्रयोनि ३१

ਢ

दपाय ८७

उन्मनावस्था २२१, २४४, २८१, २८२, ३१४

Ų

क

कृष्णाचार्य ६४, ७५
करुणा ८७
काया ५१, ८६
कर्ने एच० प्रोफेसर ५७, १४०
काडिंयर ७४
केन्द्रीय सत्ता ३७
काखचक्रयान १०६, १२०
कोधावेश १२२

खेचरी सुद्रा ३१, ३१४, ३२०

गुप्त शशिम्षयादास ४६, ८८, १४१ भगपतिशास्त्री ५६ भेटी एजिस २७

चहोपाध्याय देवी प्रसाद २२ चक्रपूजा २२६, ३१५

जादू २० जातिवाद खंडन ३१२ जैन योग ३३३

कावेरी एम • बी० ३३४

टाटेम १३, १५

होमबी हेरक ७६

कंचुक २५१ कुं बिली २१४ कीर्त न-रहस्य २३५ कुमारी पूजा २२५ कौंव साधना २२०, ३१६ कमसाधना २७० कावी २७४ कवा-रहस्य २७२, २६४, २६० कावसंकर्जियां २७४

ख

स्त्रसमावस्था १३२, ३१४

ग गोपीरति विहारं ४२ गिस्तितेख २१४ गगनोपम श्रवस्था २६५

च चतुर्वेदी परग्रराम ३४३

ज जैनतंत्र साहित्य ३३६ जैन•चक्रसाधना ३४० जैनाचार्य ३३६, ३३७

邗

ट

**E** 

त

तथता ५४ तपस्यावाद ४७ तुजबीदास ४० तथागत ५४ तंत्रों का क्रान्तिवाद ४१ तारानाथ ७३, ७५ तांत्रिक बौद्धमत का रूपान्तरस्य १४० तथागत ज्ञान १३२ तिरोधानम्शक्ति १७६, ३०२ तर्कका रहस्य २६७ तत्त्व विजय २६७

थ

थेरावाद ४६

दत्त निवनाच ४६, ८६ दारिकपाद ७५ दीचा २७६ दृती-विज्ञान ३२१

धर्मनीति ४० ध्यान २७८

नागार्जुन ५२, ८० नागार्जुन द्वितीय ६४ नारोपा ७६, १०५ निर्माण काया ६३ नैराक्य ६५ निर्वाण ५२

प्रज्ञा पारमिता ५० प्रतदेन यज्ञ ३१

पुंडरीक गृह ३१ प्रज्ञावाद ८१ ्द दिवणाचार २२६ देवता १०२, ११६, २७४ देशाध्वा २८६, **२९**१

ध धारणा २६६ धारणी मंत्र ४६, ६६ न निरंजन २५४ नाद २६१ नाद-वेध ३०० म्यास ३०६

नैमित्तिक कार्य ३०५

नारी सम्मान ३१३

प

पाञ्चरात्र दीचा १७८ पूर्णानम्द २१४ पांचरात्र साधना १७७ पाञ्चरात्र योग १७६ पाश १५१ पद्मवज्र ७५
पाश्चपत मतं ३६
प्रतीकात्मकता ३२
प्रतिपत्ति ६८
पुनर्जन्म ६६
प्रकाश विमर्श ६७, २५७
पंचमकार ६८
पाज्ररात्र मत-शक्तिवाद १६१
पाज्ररात्र नत-शक्तिवाद १६१
पाज्ररात्र की वैदिकता १५६
पोषघ १२०
पंचरचामंडल ११२
पाज्ररात्र साधना १७७

प्रत्यभिज्ञाबाद २५१

प्रांचायोग २८१

प्रंचा २७१

प्रत्याहार २६६

पराम हृद्य २७८

पिपोलिका मार्ग २६८

परवेष ३०७

पीठ २०८

प्रेमी नाथूराम ३३५

फ

फेक्क हर जे० एन० ६१, ७७

व्रजलाल बनर्जी २५
व्रह्मवाद २८
व्राह्मणवाद ३३
व्राह्मण सुविधावाद ४१
वोधिसत्व ६६
विन्दु ६७, २६०
वोधि ६५
वौद्ध-प्रतीक ७१
वुद्धत्व ५१
वौद्ध गणेश ११२
वौद्धत्व कुल ११२
वौद्ध देवता-स्वरूप ११५

वं

बौद्ध- श्रभिधेक ११२
बाधुरी जाति १४६
बौद्ध प्रियामा १२२
बौद्ध-रितिक्रिया १२५, १३२
बौद्ध कक साधना १३३
बौद्ध कथन-पद्धित १३७
बौद्ध देवमंडल १०५
बौद्ध रक्षा मंडल १२१
बौद्ध रक्षा मंडल १२१
बौद्ध राममार्ग १२३
बौद्ध देवकुल विस्तार १०२
बौद्ध सदंग योग १३०
बिबन्दुवेघ ३०७
इसुम्ब साधना ३२३

भ

भारतीय भौतिकवाद ₹रं भावात्मक एकता २८, ३६ भगवती यशोधरा ७७ भद्याचार्य बी० ४८ भविष्य के बुद्ध १०२ भैरव तत्व २६४ भैरवी भाव २६५ भावना २६८ भस्म २७० भुजंग वेघ ३०७ भैरवी चक्र ३१३

म

महासुख ८६, १००, १०१
महाराग १००
महासत्व ६६
सुखोपाध्याय सुजीतकुमार ८१
महाराज महीपाल ७६
मैत्रयान ८०
महासारत ३६
महासाधिक ५१
मालुखी बुद्ध १०८

मुद्रा रहस्य १२३, ३१०, ३१३ मंत्रसिद्धि १३६, २७१, २७८ मंजुश्री १०२ महिरापान ३१८, ३२१ महाँघलय २६० मल २६२ मश्चस्नान ३०८ मृत्ति ३१०

यं

यबयुम ६६ युगनद्ध ४२, ६६, ६७, ६६, २०५ यामुनाचार्थ १५६ युगल विहार २३५ यामल रहस्य २५० योगिनी मिलन ३१५

t

रत्नाकर शांति ६४ रघुनन्दन शर्मा २४, १६ राष्ट्र २८, ३६ रामखीला ४३ राजा १८, २८, ३५ राजनैतिक एकता ३६ रामानुजाचार्य एम० डी० १६० रत्नसम्भव कुल १११ रमाई पंडित १४४ रास-रहस्य २३३ रति रहस्य २८३-८४ राम तत्व २५४ राग २९४ लययोग ३३३

वैडेल एल० ए० ११२
. बसु नगेन्द्रनाथ १४१, १४४
बज्जप १३१; १३५
वज्ञसत्व कुल १११
वैरोचन कुल १०२
वैष्णव-यत्र १८४
वैष्णव चक्रसाधना १८३
वैष्णक मंत्र साधना १८२

सहम्रस्तित्व २८, ४०
समर्थ और समन्वय ३४
संध्याभाषा ६१
सुरापान २५
सहजयोगिनी चिन्ता ७५
सर्वास्तिवाद ५०
सुखावती व्यृह ५६
सहजमाया ६२
सुखावती १०२
सामरस्य १०२, २५६, २६०
समरस्य १०२
समरस्य १०३
सिर्खि-मासि १३५
सुरेन्द्रनाथदास गुसा डा० १५४
सहजयान का योगदान १३६
सहज १०३, २६३, २८६, ३८६

ल लोलिका २६२, ३०३

व

वाणी विज्ञान २१५
वृत्ति विज्ञान २५३
विकल्प परामर्श २७०
वामाचार २७६, ३०१, ३१३
व्यापिनी अवस्था २८२
विज्ञान केवली २६३
वर्णांक्वा ३००
वेषदीचा ३०६

Ħ

सिद्धाचार्य ७३-७४
समय तत्व ६७
सुजुकी ८६
सहजवधू ८६
सम्भोग माया ६१, ६३
सहजानन्द ६८
संविति ६७
संकल्प शक्ति २४३
सन्तों का अनुभूतिवाद २४१
साकार ब्रह्म २५५
स्नान २७०
समना अवस्था २८१, २८२
संवित् २६०
साकोक्य मुक्ति २६१
सन्त रामसिंह ३४१

श

शर्वात्सुकी ६४ शांतिदेव ६४ शांतरचित ४८ शिन्दे एन० जे० १६ शून्य ५१ श्रून्यता ६६, १००, १३२ श्रेंडर श्रो० १५१ शिव-शक्ति यामल २५० शरणागति १७६ रमशान साधना ३२३ शाक्त-शक्तिपात २०६ शाक्त तत्व ज्ञान २०६ शक्ति साधना २१० शाक्त-दीचा २०८ शाक्त-कंडिंबनी योग २१२ शक्तियाँ २१५

ह्राज़नी बेडरिच १४ हर्षे भार० जी० १३ हरप्रसाद शास्त्री १४३

त्रिशूल रहस्य २५१

ज्ञानः क्रिया २५५

शक्तिपात् १७६, ३०१ शैव परम्परा २४० शाक्त सृष्टि-विज्ञाः. . ? शाक्त-दर्शन १९६ शाक्तमंत्र २११ शैवदर्शन २४३ शैव शक्ति सिद्धान्त २५२ शैव साधना २५६ शाम्भव उपाय २५६ शैव जप २५५ शैव पूजा २७७, ३१६ शैवकशाक्त साधना २६६ शैव तस्व जाल २६२ शुद्धि ३१० शाक्त वेध ३०७

हटपाक २६६ होम २७६

त्र

ज